

हिन्दी-प्रन्य-रताकर का १२वाँ प्रन्य।

सफलत और

# उसकी साधनाके उपाय।

लेखक,

श्रीयुत पाबू रामचन्द्र वर्मा

~~~~~

प्रकाशक,

हिन्दी-ग्रन्थ-रताकर कार्यालय, वस्यई ।

श्रावरा, १२८६ वि•।

रुतीयावृत्ति । ] अगस्त, १६२६ । [ मृत्य भौदह भाने । सजिवद का ११००) \_\_\_\_

धानायूराम प्रेमी हिन्दी-मन्यरत्नाकर-कार्यालय हीरायारा, पो० गिरगाँव, ययई

金宝

शुद्रक धीदुस्तरेखाळ भागैव ष्ट्रम्यत्त गंगा फाइनष्टार्ट-प्रेस

लम्बनऊ



## भूमिका ।

( पहली ग्राशृतिषे )

संसार कर्म जेन है। यहाँ आनेवर समा कोगोंको कुछ न कुछ करना पदता है। ऐसी खबस्थामें सब कोगोंका अपने द्वायमें किए हुए कामाको ठीक तरहस पूरा उतारने भीर उसमें यथासाप्य यथ माप्त करनेका इच्छा रखना बहुत हा स्वामाधिक भीर थाग्य है। इन पुस्तकमें उसा इच्छाकी पूर्तिके कुछ उपाय बत्तवाप गए हैं। ये बतलाए हुए उपाय कुछ नये नहीं, पुराने ही है। पुस्तममें उनका समह भीर दिग्दर्शन मात्र है। दिख्यन इस लिए कि लिन अनेक आवरयक उपायों, गुर्चों भार दूसरे विषयोंका इसमें समायेश या उख्लेल किया गया है, ये इतने महस्वयूच और मशस्त हैं कि उनमेंसे म्रायेक्षर एक स्वतन्न पद्मा पुस्तक किला जा सकता है।

श्रमेक प्रकारके सांसारिक पदार्थों श्रीर विषयों श्रथवा सुस्तर्क श्रमक साथ नोंमेंसे किसी एक या श्रथिकका सम्पादन श्रीर श्रथिकृत कर खेन। हो कमा पास्त्रविक सफलता प्राप्त करना नहीं कहा ना सकता। भावनका वास्त्रविक सफलता वही है जो सर्वापपूर्य भीर एकदम निर्दोप हो। जो मनुष्य शारीरिक, साम्पत्तिक श्रीर शार्थिक दृष्टिसे सुखी न हो, जो विधा श्रीर कलासे हीन हो, जो समाजका सावस्यक श्रम श्रीर देशका पूरा मेवक न हो, जिसकी विश्व मानवा किसीको याण्यित न हो श्रीर जिसमें किसी मानवोचित गुणका श्रमाव हो, उसका खोवन ठीक ठीक श्रथेमें कभी सफलतापूर्य नहीं कहा ना सकता। इस दृष्टिसे देखते हुए समारमें येसे खोग बहुत ही कम मिलंगे जिनका शीवन पास्तवमें 'मानय-जीवन' कहा जा सह । यह पुस्तक शहुतसे श्रंगोंमें इसी उद्देश्यसे जिस्ती गई है कि इसस खोगोंको धास्तविक मानय-जीवनके एक साधारण चादराका चनुमान करनेमें सदायता मिले। पर साधारणठ 'मफ-सता' रान्द्रका जो चाय प्रचलित है उसका च्यान रखते हुए चीर कई विशिष्ट कारवों में इस पुरतका विषयाधिकार कुछ सकुचित रक्ता गया है और इसाजिए उक्त उद्देशका भल्नी माँति पृति मी नहीं हो सका है। पर तो भी शो कुछ हो मका है उसीमें पदि पाठकोंका घोड़ा यहुत उपकार पा करमाण हुमा चौर यह पुस्तक पाठकोंको रुखी तो में चरने मापको कृतकृत्र समर्मूंगा चौर शीम हो इस पुस्तकड पूर्तित्वरूप मामव-बीवन'नामका एक चौर पुस्तक पाठकोंका सेशामें में करूँता। अ

स्वापति का मा सकता है कि सफलता किययक पुस्तक विद्यनेका स्विष कारा वहां मनुष्य है जिसन निद्या या चन सादि उपानित करने समया किसी सीर गुन कार्यमें सब्दा सफलता प्राप्त को हो, और बहुत संभव है कि हस हिन्से में विश्वकृद्ध ही कोरा उद्दर्श और सन्विकार चर्चो करनेका होपी समक्ता वार्के। ऐसी इशामें यह निवेदन कर देना सावस्यक समस्या है कि सफलता विषयक स्मारेज़ीके Success Secrets, The Secret of Success, The Art of Success सादि कई सब्दे प्रचाने पहत्त्व यह दोटा मा पुस्तक खिला गई है। यदास्यान सपने सदय प्रमान और जानकी महायता खेबर दन संबंधि प्रकट किए हुए बहु मृत्य विचारों के मारोशका मेंने जैसे होसे एक नया स्वरूप दे दिया है। साया है पाटक हम पुस्तकका साहर करके हमने पृद्ध साम बदावका प्रवस्त करी।

काशी। १० मई, १६१२ विनीतः— रामचन्द्र बस्मा ।

स इस दूसरे सहकरणाके निकलनेक पश्चे ही ' मानव श्रीवन'' इसी मन्य-मासाने प्रकारित ही पुका ह । —सेसक ।

## सफलता <sup>और</sup> उसकी साधनाके उपाय।

#### उपोद्धात।

सफलताकां न्यायथा—वैद्य झौर कवि—वास्तविक झौर कविपत सफलता— चिकित्सक कौर कोठोवाल — वास्तविक मनुष्य कौन है र — धनका महश्व — वस्मठ झौर अयोग्य — जीवनमें लहर — साहस झौर झश्यवसाय — प्रत्येक मनुष्य उत्तम काथ्य कर मकता है — मागकी कठिनाहर्यों — कर्ष त्य पालन — उचाकोखाके विभाग — सक्काष्य मनुष्य — उद्देश्यकाश्वरण — दुनिवाकी शिकायल — उपयुक्त अवसर और कार्यं — स्वास्थ्य — सोधारण शुद्धि और विचारशक्ति — एक निश्चित गुण्य — शुद्ध साचरण — भिन्न भिन्न कार्योंका मफलताके साथ सम्बन्ध ।

किसी आरम्म किये हुए कार्य्य के उत्तम्तापूर्वक समाप्त करने और उससे युष्ट लाम उठानेका ही नाम सफलता है। सफलता साधारण जूते वनानेमें भी हो सकती है और करोड़ों रुपयोंका ज्यापार करने श्रथबा बड़ेमे उडा राज्य चलानेमें भी, क्योंकि जूता सीना भी काम ही है। पर साधारणत नित्यके सासारिक ज्यवहारों में सन लोग सफलताका इतना ज्यापक चर्य नहीं लेते। प्राय लोग अधिक धन कमानेको ही सफलता प्राप्त करने सममते हैं। यदि कोई मनुष्य निरन्तर कठिन परिश्रम करके वड़ा भारी विद्वान् बन जाय तो वह ससारकी दृष्टिमें उतना सफल नहीं ठहरता जितना कि एक लर्रायती सेठ, माहूकार या महाजन। ऐसी हशामें सफलताकी की हुई ज्यारया कुछ श्रयुक्त ठहरती है। पर धास्तवमें

यह मात ठीक नहीं है । यदि वास्तविक रिप्टेंस द्रा जाय तो माल्म होगा कि वोनोंने ही एक न एक उद्देश्यपर लद्द्य ररकर परिश्रम किया है श्रार श्रन्तम उसकी सिद्धि भो को है। यदि होनाकी श्रवस्थाओं पर श्रोर भी मूच्म विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि एक महाजनके धन कमानेको श्रपेला एक विद्वान्का विद्या उपान्ति करना श्रापिक उपयोगी श्रोर करें यस्कर है।

मान लीजिए कि एक बराने नए प्रकारका एक चुरन निकाला, श्रीर एक फविने कुछ कविता भी। अन विचारिए कि इन दानोंगसे रिसकी कृतिसे समाजकी व्यधिक सेवा हुइ ? किसक पारश्रमसे जन-साधारए को श्रधिक लाभ पहुँचा ? चूरनसे शरीरका राग दूर हागा आरकविता-से बामा बार बुद्धि संस्कृत और परिष्कृत होगी। धन चुरनप संवधमें यहे वड़े वैयों और रोगियोंके प्रशसापत्र और क्विताके सक्ष्यमें बड़े वह समाचारपर्जोकी व्यालोचनाएँ समह करके लम्बे चीडे विद्यापन छापिए, तो का प्रश्नका उत्तर सहजने ही निकल व्यावेगा। फनिजी की कीति तो बहुत हो जायगी, पर उन्हें श्राधिक लाभ बहुत हो चम, प्राय नहाँके परायर हाता। लेकिन वैद्यराजका घर रुपयोंने भर जायगा, चौर कीर्ति उनकी प्राय उतनी ही कम होगी नितनी कि किर्तिजीकी व्यर्थ-प्राप्ति । व्यर्थी कियताकी व्यपेता पूरनके व्यधिक प्रचार और चादरमी सम्भावना है। कैसे आम्चर्यमी बान है कि जन-साघारण कविताकी तो योही सी प्रतियाँ छारीदकर हो सन्तुए हो जाते हैं और चुरनकी विकी उम ममयतक यरावर जारी रहती है जयतक कि वैनराज उमका विकापन देना यन्द न कर हैं। पर दूसर रूपमें ममान कविके उपकारोंका यन्ता मुका ही हेना है,-उसकी रमृतिको यह सैकको हजारों वर्षातक धनाए रचना है।

कविकी कृति और सफलता स्थायो और वास्तविक है और वैद्यकी

कृति श्रीर सफलता श्रस्थायी श्रोर कृतिम । वेद्यको धन श्रादिके रूपमें ससारसे जो कुछ मिलता है उसकी श्रपेत्ता कविको होनेवाली प्राप्ति कहीं वद चदकर है। गोसाई तुलसीदासजीने रामायण लिसकर टके नहीं कमाए थे, पर सफलतापूर्ण जीवनका ठीक श्रनुमान करनेके

तिये हमें गोसाईंजीको साधुता खार उचतम मनोवृत्तियासे ही श्रधिक सहायता मिलती है , जगतसेठकी सम्पत्तिसे मिलनेजाली शिचा श्रीर सहायता श्रपेजारूत यहुत ही कम है । यह तो हुई कृतिकी जात , अब उसके कर्चा मनुष्यको लोजिए।

श्रापके सामने एक चिकित्सक श्रौर एक कोठोवाल है। चिकित्सकमें मनुष्यत्व है श्रोर साहित्य, प्रकृति श्रौर चिकित्सा शास्त्रपर उसका श्रनुराग है। उसे जगला, पहाड़ों श्रौर निदयोंकी शोमा देराकर शाति श्रीर प्रसन्नता होती है, श्रन्त्री श्रच्छी पुस्तकें उसे सच्चे मिर्जोसे भी

नद्कर उपदेश और सहायता देती हैं, यह चिकित्सा शास्त्रका श्रव्ययन करके श्रपने हान श्रीर श्रनुभवद्वारा सर्वसाधारएको बहुत श्रिधिक लाभ पहुँचाता है और श्रपने स्नार्थत्याग तथा सद्धथवहारके कारए सर्वभिय नन जाता है। श्रन्तमे वह बहुत ही थाडी सम्पत्ति छोड़कर इस ससारसे विदा होता है और उसके वास्तविक गुए। जाननेवालों की सख्या परिमित ही होती है। श्रन कोठीवालको लीजिए। उसे

इस ससारसे विदा होता है श्रीर उसके वास्तविक गुए जाननेवालों की सख्या परिभित्त ही होती है । श्रान कोठीवालको लीजिए। उसे ससारमें घनके सिवा और कुछ अच्छा हो नहीं लगता। वाचार भाव, दलाली, व्याज-बहु और पड़ता चंठानेके सिवा और कुछ स्फतत ही नहीं। उसकी प्रवृत्ति सदा हर एक चीज और हर एक काममेंसे रपया पैदा करनेकी ओर ही होती है और यही सबसे अधिक बुरीवात

हे। उसके सामने विचारा श्रीर भावाकी सुन्दरता नष्ट हो जाती है श्रीर "सर्थ गुणा काञ्चनमाधयन्ति" ही उसका एक मात्र मृतमत्र रह जाता है। हीं, तथ वह सरने लगता है तथ श्र्यने पीदें बहुत यही सम्पत्ति श्रवरथ छोड़ जाता है।

श्रद इस चिकित्सक श्राँर कोठीवालको श्रवस्थाश्रोंकी तुलनाकरने से जान पड़ता रे कि चिकित्सक तो वास्तवमे मनुष्य था स्त्रीर कोटी याल रुपया पैना करनेकी कल। चिकित्सकने अपने 'आव' को बनाया र्श्वीर कोठीवालने केंनल 'सम्पत्ति' बनाई । चिकि सकका जीवन शान्ति श्रार सुपसे पूर्ण था श्रार कोटीवालका जीवन ककटी और चिन्तात्रोंने भराष्ट्रका। इमारे इस क्थनका यह ऋभिप्राय नहीं है कि चिकि मक या किन मात्र देनता हूं और फाठीवाल, मेठ, महाजन श्रादि दानन । इन न्यान्तामे हमारा तात्पर्य्य केवल यही है कि समारमें एकका जीवन तो मानव-नातिका क्रायाण, उपकार श्रीर श्रभ्यु-दय करनेमें व्यतीत होता है और दूमत्या पत्रत कराहों, बलेहों श्रीर मंकटोंमें । टूमरी थोर एक बढ़ धनवान्द्वारा भी मानव-तातिका यथेष्ट पत्याण हो सकता है और एक पवि, चिकिन्सक या नर्शनिक भी श्रपने जीवनका बड़े ही निन्दनीय रूपसे उपयोग या निर्याह फर सकता है। पर यह यात निर्दिधाद सिद्ध है कि समाजका ऋधिक कल्याए और उपकार में ही लोग कर सकते हैं जो मामारिक सुग्न और वैभनके जाल म अधिक नहीं भैमते । लडमीके उपासक भी समारका उपपार पर सकते हैं पर इस सम्बन्धमें उनका उद्देश्य गीण ही रहता है और उनमें धन उपार्नन करनेकी इच्छा ही प्रधान और बलबती होती है।

इस पुस्तकवा उरेख परोपकारजनभारी माधुकों तथा महातमान्त्रों और सुचेरका खबतार बनोकी इन्छा रमोताने व्यापारियोंके गुर्णो श्रीर दोपों ही मोमासा करना नहीं है । इसका वर्ष्य विषय केवल 'सफ-लना' हे जा कि दोनोंके उद्देश्यों त्रार कार्य्यांने समान रूपसे प्रयुक्त श्रीर श्रावश्यक होती है। इनके श्रतिरिक्त ससारमें बहुत से लोग ऐमे भी होते हैं जो केंजल प्रसिद्धि, सर्विषयता, मान-मर्घ्याटा, श्रथवा इसी प्रकारकी श्रौर किसी वातके इच्छुक होते हैं। वे सन भी श्रपने प्रयत्रमे सफलता चाहते हैं। पर ससारमें वहत श्रधिक सरया उन्हीं लोगोंकी है जिनकी टिट्ट सदा धनपर रहती है श्रीर जो केवल धन-वान होनेको ही सफल-मनोरथ होना सममते हैं। उनका यह सममना बहुत से ऋशोंमें ठीक भी है, क्योंकि ससारके ऋधिकाश कार्य्य एक मात्र धनके अभावके कारण ही कभी कभी अधूरे या श्रद्धते पडे रह जाते हैं। इसके ऋतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता हे धौर यह स्वतन्नता धनकी सहायतासे ही मिल सकती है। पर धनको ही हम अपना सर्वस्य आर देव देव न समक लेना चाहिए, बल्कि उसे मसारमें सुरा श्रौर प्रतिप्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करनेका साधन मात्र सममता चाहिए। जो धन ससार, मानव-जाति या समा-जके काट्योमें सुगमता उत्पन्न करने श्रौर उसके उपकार-साधनका कुछ भी ध्यान रसकर उपार्जित किया जाता है वही वास्तविक घन है श्रीर उसीका उपाजित होना सपको अभीष्ट है। पर जो धन अपने शरीर का श्रत्यत यष्ट देकर, गरीनोंका जी दुराकर, समाजका श्रनिष्ट करके श्रथना इसी प्रकारके किसी और श्रनुचित उपायसे एकन होता है, वह श्रात्यत निन्दनीय त्रौर गहित है। इस प्रकार उपाजित किये हुए धनसे ससारकी श्रशान्ति श्रीर कष्टकी वृद्धिके श्रतिरिक्ष श्रीर कोई लाभ नहीं होता । श्रत जो लोग के उल धन उपार्जन करने को ही सफ्तता सममते हों उन्हें उक्त सिद्धान्त कभी भूलना न चाहिए।

रधायो या बास्तविक और श्रस्थायी या इतिम सफ्लताका भेद **उपर दिरालाया जा चुका है। समय है कि कोई मनुष्य बहुत सा धन** एक न कर ले-रपया पैटा करनेकी कल यन जाय-पर समान या मानव-हितनी दृष्टिसे यह काँड़ी कामका न हा। ससारमें ऐसे लागाँकी कमी भी नहीं है। इसके सिवा श्रापको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें श्रौर नत्र कामोंम पूरी पूरी सफलता हो जाता है पर धन एकन्न फरन में वे नितान्त असमर्थ हात है। हुछ लोग ऐसे भी मिलेंग जिनक किये न ता धन ही समह हो सरता है और न और रूसरा काई काम। इमलिए बारतविष सक्तता यही है जा समस्त सासारिक कांग्यांम समान रूपमे प्राप्त की जाय, निमम मनुष्यको धारमन्द्रान हो, निससे ससारका श्रमुभव हो, जो हमारी शारीरिक, मान मक, नैतिक श्रीर मामाजिक शांतियोंकी वृद्धिमें सहायता है खौर जो समाजके लिए सुराद श्रीर शान्ति प्रद हा। धन, वल, विचा, परीपकार, उपदेश श्राति चिन जिन बातोंसे उत क्ल प्राप्त हो मकें उन सबको सक्ल ताकी सामग्री या श्रम सममना चाहिए।

समारमें मेसे लोगों की यहुत कमी है जो स्वय फिसी प्रकारका व्या-पार पेशा या नौकरी आहि न करते हों और केवल दूमराके दानपर निर्मर रहकर ससारका कल्याण करना चाहते हा। श्विपशश मध्या मेसे ही लोगों की हे जो खपने पटके लिए तरह सरहके पच्ये करते हैं और द्या,समाज-हित, पर्म्य या प्रसिद्धि चार्त्यशी लालसासे फर्मा कभी मेर शुभ काच्य कर बैठते हैं। मेने लागों की सफ्ल होनकी इच्छाशा भी ध्यान रगगा इस पुस्तकम आवश्यक है। यनांच हर एक व्यापार और मेरेम गुछ गुरुछ न्यतन्य बिलस्त्याता चा विशेषना होता है और उन सब व्यापारों और पेशोंमें सफल हानके लिए काई एक ही निश्चित मिखान्य नहीं घतलाया जा सकता, सवापि दो वातें ऐसी हैं जिनकी श्रावरयकता सभी कार्यों में समान रूपसे होती हैं। उनमेंसे एक तो ज्ञान है और
दूसरा कर्मा। ज्ञानसे हमारा तात्पर्य अपने पेशे या रोजगार और
समयके प्रवाहकी पूरी जानकारीसे है, अपने अनुभनकी सहायतासे
भविष्यका कुछ कुछ अनुमान कर लेना भी इसी ज्ञानके अन्तर्गत है।
अपने उद्श्यकी पूर्तिके लिए हम जो जो काम करनेका विचार करते
हैं उनमें अपनी सारी शक्तियोंसे लग जानेका नाम ही कर्म है। इसके
अतिरक्त निश्चित उद्देश्य, विचारोंकी इटना, समयका सहुपयोग
आदि और भी अनेक वातें ऐसी हैं जिनका होना सफलता प्राप्तिमें
यहुत यडा सहायक होता है औरजिनका वर्णन आगेके प्रकरणोर्म किया
गया है। इस अन्तरपर हम सफलताके सम्बन्धमें कुछ विद्वानोंका
मत दे देना और दो एक साधारण वार्ते नतला हेना ही आवश्यक
और यथेए सममते हैं।

धनवानों और विद्वानोंके मतसे सफलताके रूप और तल्योंमें भेद होना बहुत स्वामाविक है, पर हमारे मतलत्रके लिये दोनोंके मत और विचार उपयोगी और आवश्यक हैं। ससारमें अधिक सप्या उन्हों लोगोंकी है जो एक मात्र धनको हो मत्र हुद्ध सममते अथवा फमसे कम धनपर ही सत्रसे अधिक दृष्टि रगते हैं और इसी लिए एक विद्वान्के मतकी अपेता लोग धनवानके मतका हो अधिक आदर कर सकते हैं। अत पहले एक प्रसिद्ध धनवान्का मत देना हो उपयुक्त जान पहला है। इग्लैंडमें राय्सचाइल्ड (Rothschild) नामक एक वहुत बढ़ा व्यापारी घराना है। उसके नरोडों पाउडके सैकड़ों कारोबार और रोज-गार होते हैं। उस घरानेके मृत्व पुरुषने अपने चार सिद्धान्त स्विर किये थे। एक तो वह दोहरे और वेहरे मुनाक का काम करता था। अर्थान्

वड़े उड़ कारखानेवालोंके हाय कथा माल नेचता था श्रीर फिर उनसे तैयार माल रारीदकर माधारण बाहकाके हाथ वैचता था ।% दुसरे वह चटपट सौदा कर लेता था और खधिक लामकी खाशासे मालको रोक न रताना था। वह सममना था कि एक बार माल नेचकर पिर श्रवसर पड़ने पर किपायत दाममें भाल खरीदा और पच्छे नहें पर वेचाजा सकता है। तीसरे वह श्रमागे लोगोंसे किसी प्रकारका सन्यन्य न रागता था। वह फहता था-"मेने यहत से एसे चतुर मनुष्य देखे हैं जिनके पास पहननेके लिये जुते भी नहीं हैं। में ऐसे लोगोंसे फभी कोई सम्बन्ध नहीं रुपता। उनकी सम्मति तो यहत प्रन्छी होती है पर भाग्य सदा उनके प्रातक रहता है। वे राय ही दुग्री रहते हैं, मुक्ते वे क्या लाम पहुँचावेंगे !" अपने चीये सिद्धान्तका वर्णन यह इस प्रकार फरता हे-"सदा मचेष्ट श्रोर साहमी रही। धन समह फरने के लिये बड़ी दुरनशिता और साहसकी आवश्यकता होती है. और जर धन मिल जाता है तर उसे बनाए रखनेके लिए दमगुनी बुद्धिकी त्रावरयकता होती है।" एक विद्वानुका मत है कि इन मिद्धा-न्तोंक अनुमार चलनेसे मनुष्य चाहे धनवान न हो सके, पर न्वार्थी ष्पवस्य हो जाता है। जो हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि श्रयोग्य और **छपा**नके पास धन नहीं ठहरता । एक यड़े ऋतुमयी रे एक गार लेग्नक से कहा था- 'शेरनीका दृध मिलना बहुत फठिन है , और बाँद

छ ग्रमी हालमें क्षाक्शकों एक श्रेगरेवो क्ष्ममंति ऐसा है। तहरे अनापेका राम्मार आरम्भ किया था। नह माहकों के हाथ मोवे बनानेकी सर्रात बेबती मी और साथ हा सोवे किया जन आदि भी। इन दोनों पी वेंग नम्मा अनेके उपरान्त बहु उन्हीं ग्राहकेंस बने हुए मावे व्यरिदती और पिर नमा लेकर दुन्ते लोगेकि हाथ बने हुए मोवे वेंगता भी और इप्र प्रवार तीन बन्दा लेकर दुन्ते लोगेकि हाथ बने हुए मोवे बेंगता भी और इप्र प्रवार तीन बन्दा नम्मा लेती थी।

किसीको भाग्यवश वह भिल भी जाय तो सोनेके सिवा श्रोर किसी धातुके वरतनमे टहरता हो नहीं, यहुत जल्दी फट जाता है। ठीक यही दशा धनकी भी है। पहले तो वह किसीको जल्दी भिलता ही नहीं, श्रोर यदि सयोगवश मिल भी जाय तो श्रयोग्य या श्रपात्रके पास टहरता ही नहीं, तुरन्त निकल जाता है।" श्रत यह सिद्ध है कि जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हो, वे पहने उसके पात्र चननेका प्रयक्त कर।

एक और विद्वान कहता है-"मेंने अपने जीवनमें जो छुछ देखा है उससे मुक्ते यही मालूम हुआ कि मसारम अवतक जितने लोगोंने सक्तता प्राप्त की है उनमेंसे ऋधिकाशने सदा अपने बाहु और निचार वल पर ही भरोसा रमसा है।" श्रर्थात् जो लाग बात बातमें दूसरोंने सहारा या सहायता चाहते हों उनके लिए सफल होनेका बहुत हो कम खबसर है। प्रत्येक मनुष्यके जीवनम एक या अनेक बार एक प्रकार-की लहरें आती हैं। उन लहरोंसे यदि ठीक ठोक काम लिया जाय ता वे वहत शाब मनुष्यको सफल-मनोर्थ कर देतो हैं-उन्हें मनापाछित स्थान तक पहुँचा देती हैं। ये लहरें चौर कुछ नहीं, उपयुक्त श्रयसर हैं, श्रौर जो लोग ऐसे श्रवसरों पर चूक जाते हैं उनका जीवन सदा दु रामय वना रहता है। यदि हमें कभी सौभाग्यवश कोई शुभ अपसर मिल जाय तो विना इस बातका विचार किये कि उसमें हमारो तनीयत लगेगी या नहीं, वह हमारे लिए उपयुक्त होगा या नहीं, हम उससे , लाभ उठानेके लिए कटिन द हो जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहुत ही साधारण कामोंको देखकर हतोत्साह हो जाते हें श्रोर उनके मनमें यह आगका होने लगती है कि यह काम हमारे किये होगा या नहीं । वे लोग यह नहीं जानते कि वहीं मनुष्य कोई काम कर सकता है जो यह सममता है कि हैं। मैं इमे कर मक गा। यदि हम

पडलेसे हिम्मत हारफर वैठ जायँ तो हमें समम्मा वाहिए कि हम सच-मुच उम कार्य्यके अयोग्य हैं। मलुष्यके सामने छोटे और यदे सभी प्रकारके काम आते हैं, पर उसके द्वारा होते वही काम हैं निनके लिए यह अपने आपको समर्थ समम्मता है। यदि हम योग्य और माहमी हों तो यह यहें कार्मोको भी सहज समफकर उसमें लग जाते हैं और यदि हम अयोग्य और भीक हों तो होटे छोटे कार्मोसे भी पपरा जाने हैं। यही साहम उहेश्य-मिहिके प्रथमें पहला पत है।

जपर जो कुछ कहा गया है उसका यह ताल्पर्य्य नहीं है कि हमारें सामने जो काम आवे उसमें हम आंखें मूं इकर लग ही जायं। हमें अपनी परिस्थितिका भी कुछ ध्यान रराना चाहिए। साधारण बल पुँदिके मनुष्य कभी कभी बहुत यहे कामोंमें हाथ डालकर अपनी भारी हानि कर बैठने हें। ऐसे मनुष्य जयतक ह्दमिता, साहसी, धीर, महिएणु और परिश्रमी न हों तय तक उन्ह भारी कामोंसे तथालाध्य वचना चाहिए। एक एतिबग्धा कथा है—''मेरा नियम है कि किमी कार्य्यको आगम्भ करनेसे पहने में भली भीनि समक लेता हूँ कि वह कार्य्यक्रपमें परिश्रत किया जा सकता है या नहीं। जा मुके इम बातका पूरा निर्यय हो जाता है कि वह कार्य्यक्रपम परिश्रत क्या है कि वह कार्यक्रपम परिश्रत हो ताता है कि वह कार्यक्रपम परिश्रत हो सकता है तथ में उसेपूरा करनमें कोई बात उठा नहीं रचता। जिस कामका में एक बार आरम्भ कर देता हूँ उसे कभी विना पूरा किये नहीं छोड़ता। केरी सारी सफकताका मूल वहीं नियम है।''

यमें बने बुद्धिमानों, बिद्धानों श्रीर धननानोंके कथनका माराश वहीं है कि विमी कार्यों सफलता माप्त करनेये लिए मनुष्यको विचार श्रीर परिअमपूर्वक निरन्तर प्रयत्न करने रहना चाहिए। जय जार श्रतेकग्रेटरने नेपोलियनसे न्सपी सफलताका मूल सन्न पूदा तम उसने उत्तर दिया कि इसके लिए किसी कार्य्यमें निरतर लगे रहना ही श्रावरयक श्रोर यथेष्ट है। वेन्जमिन फ्रैंकलिनकी सम्मति श्रार भी श्रधिक उपयुक्त श्रीर प्राह्म है। वह कहता है-"कोई कार्य्य केनल इच्छा करनेसे ही नहीं विका परिश्रम करनेसे होता है। जो मनुष्य केवल श्राशापर जीता है उसे भूखों मरना पड़ता है। विना प्रयासके कोई फ्ल प्राप्ति नहीं होती । × × × जो व्यापार करता है वह एक जागीरका माालक हे और जो पेशेपर है वह ऋच्छी आय श्रोर प्रतिष्ठा का पदाधिकारी है। पर हमें अपने काममें अच्छी तरह और परि-श्रमपूर्वक लगे रहना चाहिए। यदि हम परिश्रमी हैं तो कभी हमारे भूरतों मरनेकी नौयत न आवेगी। × × × याद रक्रतो, परि-श्रम करनेसे ऋण घटता है झौर हायपर हाथ रखकर वैठनेसे पढता है। यदि तुम किसी नडी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी नहीं हो तो कोई चिन्ता नहीं , क्योंकि परिश्रम ही माभाग्यका जनक है और परिश्रमीको र्ष्ट्रवर सय पुछ देता है। × × × × त्र्राज परिश्रम करो , न जाने कल तुम्हारे मार्गमे कितनी हकावटें श्रा पड़े । एक 'श्राज' दो 'कल' के बरावर है। जो काम तुम व्याज कर सकत हो उसे कलके लिए मत छाडो। ×× पेसी दशामें जब कि तुम्हे अपने, अपने परिवार, अपने समाज और ऋपने देशके लिये वहत छुछ करना है, तुम कभी हाय-पर हाथ रराकर सुस्त न पनो । × × × तुम्हें बहत कुछ करना है श्रीर सम्भव है कि तुम्हारे पास यथेष्ट साधन न हों , तो भी तम हडता-पूर्वेष काममें लग जान्नो श्रौर तथ तुम देखोगे कि उसका कैसा श्रन्छा परिशाम होता है। रस्मीकी निरन्तर रगड़से पत्थर घिस जाता है, निर-न्तर परिश्रम फरके कीड़ा भी पत्थरमें घर बना लेता है श्रीर लगातार आघात पड़नेसे बढ़े वढ़े पेड़ कटकर गिर पढते हैं।" एक दूसरे

विद्वान्म कथन हे— "ससारम कुछ भी समक राग्नेवाला कोई मनुष्य ऐमा नहीं है जिसम मन्कर्म करने की शांक न हा। क्या तुम कह मकते हो कि समारमें एक भी ऐसा सावारण किसान, मकदूर या कारीगर है जिसकी बुद्धि और झान तुमसे बढ़कर है ? नाच रंग आर सैर-तमाशमें फँसे रहनेवाले निकम्में और अकर्म्यय मनुष्य योगवता और बुद्धिके अभावका बहाना नहीं कर सकते। मनुष्यों में योग्यताका अमाव नहीं है, अभाव है निरिचत उन्नेश्यका। अथवा यों कहिए कि एक निर्देष की शिक्षकी कमी नहीं है, कमी है केवल परिश्रम में मन लगानेकी।"

जा लाग सफ्ल मनोरय होना चाहते हो, उन्ह कभी यह प्राशा न रत्यनो चाहिए कि कोई ऐसा जानू या मतर हाथ था जायगा निससे वे विना परिश्रम किये ही कार्य्य सिद्ध फर सकगे। गुरु गाविहांसद चौर ।शवाजीन हाथ पैर वांधणर इतनी वड़ी राक्तियोंका जनम नहीं दिया था । भारतजामियोंके त्रदयमं नजीन जागृति उत्पन्न करनेके लिए महारमा महादेव गोविन्द रानडे आरामसे मसनद्पर नहीं पड़े रहते वे। बड़े बड़ धन**मनों और व्यापारियांने खासमानकी तरफ** मुँह करके धन एकत्र नहीं किया है। निद्वानों और धनवानोंके पास जाकर पूछिए कि ये किस प्रकार श्रपने पर पर पहुँचे हैं। उनके उत्तरके राज्य मने ही एक दूमासे भिन्न हों, पर प्रभिन्नाय सपका एक हा हागा। सफ्लता तक पहुँचनेक लिए आपका कोइ एमी सीधी बादेया सहक नहीं मिल सकती जिमपर भाप दौहते हुए घने जायँ । मफराता देवीके मन्दिर का मार्ग, यनरिकाश्रमके मार्गकी तरह, यहा ही सकीर्ण, बीट्रह, हुर्गम और कटवाकी लें है। उसमें यहुत ही संभाल संमालवर क्रुप्स रसना पहता है और इमीम यात्रीके धेर्य श्रीर साहनकी परोसा होती है। एक बार एक बारमीने हुमरेमें कहा-"मैं चाहता है कि मैं

भी तुम्हारे समान भाग्यवान् वन जाङॅ", उसने उत्तर दिया--"हाँ, तुम्हारा तात्पर्व्यं घैर्यपूर्वक निरन्तर परिश्रम करनेसे है।"

प्रत्येक महान् पुरुषके जीयन चरितसे हमें यही शिज्ञा मिलती है कि सफल-मनोरथ होनेके लिए सबसे पहले हमें श्रपने कर्तव्योंका पालन करना चाहिए। यह कार्य्य देरानेमें भने ही मरल जान पड़े, पर वास्तवम उसका करना बहुत ही कठिन है। इस उपायको जानते हुए भी मनुष्यके तिए उससे लाम उठाना बहुत ही दुस्साध्य है। कर्त्तव्य-पालन करनेमें हमें श्रपनी श्रनुचित इच्छाश्रोंको रोकना पड़ता है, श्रानेक प्रकारकी कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ फेलनी पड़ती हैं श्रीर सन प्रकारसे अपने आपको वशमें रखना पडता है। इतना सन कुछ फरफे भी जन किसी कारणवश श्रथना विशेष श्रवस्थामे हम श्रकृत-कार्ज्य होते हैं तब हमारा जी टूट जाता है, हमारे येद श्रौर कष्टका पारावार नहीं रहता। एक विद्वान्ने तो अकृतकार्य्यतासे होनेवाले हु राको 'नरफ-यातना' कहा है। और इसमें सन्वेह नहीं कि जब हम दिन रात कठिन परिश्रम करके श्रपना उद्देश्य सिद्ध कर लेते हैं तन हमें स्वर्ग-सुसका ही अनुभव होता है। पर अफ़तकार्य्य होने पर हमें कभी हताश या निरुत्साह नहीं हाना चाहिए। परन् उस अकृतकार्य्यता-का मुख्य कारण हॅं ड निकालना चाहिए श्रीर उस कारणको दूर करके पुन श्रपने प्रयत्नमें नये उत्साहसे लग जाना चाहिए। याद रहे, विफलतासे घवरानेताला कभी किसी कार्य्यमें सफ्लता नहीं प्राप्त कर मकता। ससारम एक हो वार प्रयत्न करके नहुत वडी सफलता प्राप्त करनेके उनहरण बहुत ही कम मिलेंगे। अधिकाश उदाहरण ऐसे ही होंगे जिसमें बहुत सी विफलताएँ हा सफलताके आधार-स्तंम हुई हें। च्योंनी श्रीर साहसी मनुष्य सफलताके उच शिरारपर

चढ़नेके लिए विफलताओंसे मीढियोंका काम लेते हें और अकर्मस्य मनुष्य उनसे घवराकर जहाँके तहाँ रह जाते हें।

सफनता प्राप्त करनेके लिए हम पहले अपना उद्दश्य निश्चित करने की प्रावश्यकता होती है और यह उद्देश्य निश्चित करनेमें हमें युद्धि मत्तासे काम लेना चाहिए । उद्देश्य रिधर करते समय हमें अपनी परिस्थित खीर साधनाया पूरा पूरा ध्यान राजना चाहिए खाँर खपनी उचा राज्ञाच्यों को परिमित रामा बाहिए। यि हम इस सिद्धान्तका भूल जायमे और सोंपड़ेमें पड़े पड़े महलोंके स्वप्न दे रेंगे तो ससार हमारी मुर्यतापर हॅमेगा और हमें पागल कहेगा। यहाँपर यह कहा जा सकता है कि चंद्र बढ़ आविष्कर्ताओं क माराभेक प्रयव देखकर लाग हैंसते ब्यार उन्हें पागल सममने थे, ब्रत हमें लीगोंके पहने सुनने की खोरध्यान न टेना चाहिए। पर यह थात विशा और विद्यान सम्बन्धो योत्तोंके लिए ही अधिक उपयुक्त हो सकती है, सामारिक वैभय छौर सम्पत्ति प्राप्त करनेकं सन्तन्धमं नहां । यदि हमारी उद्याकाचा वहत पदी चदी और असम्भव या पागलपनकी सीमातर पहुँची हुई हो और इस किमी प्रकार उनमें पीला न युवा नकें नो हमें टचित है कि उसके ग्रुव विमाग कर सा। करोड़ रुपये पैदा करनेकी इनदा रामकर केवल बस लाख कवर वैदा करना अध्यस ही अहतकार्य होना है। इसलिए हमें महने ही फेनल इस सामग्री श्राणा रत्यकर आपने काममें लगना चाहिए और तथ इस एक बार दम लाग्य रूपये उपाजित कर ल तथ फिर परोष्ट रुपयाको स्थपना लस्य अनाना चाहिए।

हम लाग प्रायं इत्यति हैं कि बहुत हा माधारण शुंबिके गतुष्य खन्दा धन या नाम पैदा कर लेने हैं खीर जनने खिलक शुद्धि या विद्यांके लोग मूँ ह ताकते रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि चे लोग श्रपनी आवश्यकताओं और इच्डाओंको सीमायद रखते हैं ऋौर शीद्य ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य एक घाडे पर सवार होता है वह भन्नी भौति श्रपनी यात्रा समाप्त कर लेता है , पर जो सरकसवालोंकी देखांदेखी दो घोड़ोंपर समार होना चाहता है वह तुरन्त जमीन पर गिर पडता है श्रोर उसके हाथ पैर ट्रट जाते हैं। जिन लोगोंकी इच्छाएँ उनक साधनोंसे बढकर होती हैं श्रीर जिनके उदृश्य उनक विचारोंसे लम्ब चोड हाते हैं उनको सबसे ऋच्छी पहचान यह हे कि वे स्वय कभी काई वड़ा काम नहीं करते। वे दिनमे जर घरसे वाहर निकलते हैं तब उन्हें किसी अच्छ साध महारमा या सिद्धसे मिलने स्रोर रसायन जनानेका चिन्ता लगी रहती है स्रौर जब रातको जिस्तरपर लेटत हैं तज छतकी तरफ रुपयोकी यैलिया गिरनेकी आशा-से दराते रहते हैं। कुछ लाग ऐसे भी होते हैं जा अपने बाहुनलसे भी थाड़ा नहत काम कर लेते हैं, पर उनका सारा जीवन वड़ी ही चिन्ता और निराशामें नोतता है। ऐने मनुष्योंको यदि दुर्भाग्यवश श्रधिक वकने श्रार कोरी डीगें हाँकनेका रोग हुआ तो फिर वे किसी श्रर्थ के नहीं रह जाते । ससारमे ऐसे मनुष्य बहुत मिलेंगे जो यदि अपना सारा दिन लोगोंको श्रपनी उचाकाचाएँ श्रीर लबी चौडो इच्छाएँ सनानेमें ही न जिताते तो ये श्रपने जीवनका थोड़ा जहत सदुपयोग श्रवस्य कर सकते थे श्रीर श्रधिक उत्तमतासे श्रपनी जीनिकाका प्रयन्य कर सकते थे। ऐसे लोगोंके जीवनसे हमे प्रवृत कुछ शिक्षा प्रहण करनी चाहिए। 'त्रपना उद्देश्य स्थिर करते समय हमें इस वातका भी पूरा ध्यान रताना चाहिए कि एक मात्र धन ही उसका आधार न हो, एकान्त वैभव ही उसकी भित्ति न हा। सुरावृद्धिका मेहरा केवल धनके ही मिर नहीं वँधा है । उत्तम निचार, परिवार श्रीर समाजने लोगोंके साध प्रमा दान दुरियोंकी सहायता, अपने कर्त्तव्यांका ज्ञान आदि अनेक ऐसी वातें हैं जो धनकी ऋषेत्रा कहीं खिथक गुभ खाँर प्रमन्न तथा मन्तुष्ट करनेपाली हैं। एकान्त धनकी उपासना टूमरों के लिए होड़ दो, तुम श्रपने जीवनको यथार्थ श्रोर सार्थक यनानेका उत्राग फरो। यही वास्तविक सफलता है। धनकी बहुत अभिक लालसा मनुष्यको नीचे गिरा हेती है, उसे उठते बैठन, मोते जागते धनका भूत सताया करता हैं। वास्तावेक सुरा उसमें कोसों दूर रहता है। हमारा स्रिभग्राय यह नहीं है कि लोग धनसे एक्ट्स विरक्त हो जायें। जा धन ईमानदारी, नेकनीयती और दूसरे खच्छे उपायोंसे एकत्र किया जाता है बही परोपकार स्रोर लोकोनित स्राहिमें लगकर हमें स्रधिक सुखी भी कर सकता है। इसलिए यदि हमारा लह्य धन पर ही हो, ता यह मी इसी टांष्टसे हाना चाहिए। पर माथ ही हमारा यह विश्वास श्रवस्य है । ए शुद्ध, सत्यनिष्ठ आर उब ग्राशयों गला मनुष्य कमा धन प्राप्ति को सधी सफलता न समगरगा ।

ससारम मत्येक मुख्यका कुछ न मुझ फत्तव्य मुझा फरता है और उसक पास उस कर्त्तव्यके पालनके माधा भो हात है। खतः किमी मनुष्यका इस वातको कभी शिकायत न करनी चादिए कि उसके लिए सफ्तता प्राप्त परना खसक्तव है। अक्ष्यर लोग यह कहते हुए हैगे जाते हैं कि हमें कोई काम तो मिलता ही नहीं, हम उन्नति कैमें करें और खपनी योग्यता किस प्रकार दिग्यतावें ? पर योग योग्यति कर छीर खपनी योग्यता किस प्रकार दिग्यतावें ? पर योग योग्यति कर छीर हिए हो जात पढ़ेगा कि ऐसे लोगोंने कामम लगनका कभी कोई सका प्रयत्न ही गही किया। हम इस पातको स्वीकार करते हैं कि खातकल साधारण पढ़े लिये लोगोंने नौकरी पानेमें की पठिन

नाइयाँ होती हैं, श्रोर इन्हीं कठिनाइयोंकी लोग शिकायत भी करते हें। पर कोई कारण नहीं है कि हम केवल नौकरीके लिये ही जान दें और जीविका निर्वाहके लिये स्वतन्त्र व्यापार करनेसे पैसी ही घणा करें जैसी कि पास्तवमें नोकरीसे होनी चाहिए। उद्योगी, माहसी श्रीर परिश्रमी मनुष्योंके लिये सारा ससार खुला पड़ा है। जो मनुष्य श्रपना कर्त्तव्य भली भाँति पालन कर सकता है उसके लिए ससारमें किसी तरहकी कमी नहीं है, कमी केउल अपनी योग्यता की है। योग्य मनुष्यको कामके लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यदि यह सीधा श्रोर अचित मार्ग झोड़कर वाहिने वाऍ मुडेगा, तो श्रावश्य चूक जायगा । ऐसी अवस्थामें दुनियाकी शिकायत करना निलक्षल च्यर्थ हे। कुछ लोग प्राय कहा करते हें कि दुनियामें रहना दिनपर दिन कठिन होता जाता है, हमारे ऐसे लोगोंका अप गुजर नहीं। मानो यदि वे ब्याजसे पाँच सौ वर्ष पूर्व जन्म लेते तो वड़ा भारी राज्य ही स्थापित कर देते। ऐसी जातें करनेसे जढकर और कौनसी मूर्जता हो मकती है ? ईरनरने हमें जिम कालमें उत्पत्र किया है, हमें उसी-में श्रपनी योग्यता दिखलानी चाहिए, उमीमें श्रपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिए। भूत या भिरायकाल पर हमारा कोई श्रिधकार नहीं है। यदि समय श्रौर ससार श्रागेमे कठिन होगया है तो हमें श्रपने श्राप-को भी उसी के अनुरूल बना लेना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर मर्केंगे, सो समय और समार तो हमार लिये अपनी गति रोकेंगे ही नहीं, हम श्रवश्य पिछड़े रह जायँगे। समार श्रीर समयका श्रपने अनुजुल वनने की इच्छा रसना पागलपन हे और स्वय उनके अनुमूल बनानेका प्रयत्न करना बुद्धिमत्ता है। जो मनुष्य वत्तमान समयमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वह न तो भूत-कालमें ही कुछ कर सकता था श्रीर न भविष्य-कालमे ही कुत्र कर सकेगा , क्योंकि उसम क्र्तव्य-याय स्वाकी कमी है, कार्य्य-पटुताका अभाव है।

**कुछ लोगोंका विश्वास है कि यदि उपयुक्त अवसर पर मनु**ग्य कार्च्य श्रारम्भ करे नभी वह सफ्लता प्राप्त कर सकता है, अन्त्रया नहीं । इमीलिये बुद्ध लोग ऐसे अवसरों की ताफ लगाए बैठे रहते हैं। कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि अवसर आता है और निक्ल जाता है, लोगताक लगाये घेठेही रह जाते हैं। हम मानते हैं कि उपयुक्त श्रव सरसे हमारे मार्ग्यमें बहुत सरलता हो जाती है और हमें श्रपनी योग्यता प्रतिशत करनेरी बहुत अच्छी मन्धि मिलती है। पर इसका यह तात्पर्यं नहीं होना चाहिए कि जजतक कोई उपयुक्त अवसर न ष्याचे तपतक हम कोई काम ही न करे। यदि सच पृक्षिण नो प्राधिक श्रामर काम करनेवालों को ही मिलता है, हाथ पर हाथ रामकर बैठेने प्रालों को नहीं। इस समय जा काम मिले, हमें उसीनें लग जाना चाहिए। नसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जा हमारे ध्यामें भेजल इसीलिये नहीं आती कि हम उनकी और देखते नहीं। एक यह विद्वानका कथन है—"हमारा जन्म विरयकी अटिल समस्याकी भीमासा फरनेके लिये नहीं बल्कि अपना कर्त्तंक्य दे हैं व तिकालनेके लिये दुष्पा है।" क्रपर बद्दा ना चुका है कि सलारमें मन्यक मनुष्यका एक न एक

कपर यहा ना चुका है कि सतारमें अन्यक मनुष्यका सुंद न हुन्न कत्तवय हुन्या करता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य किमी न किसी विशेष कार्यके लिये उपयुक्त हुन्या करता है। इस लिये जीवन-यात्रा व्यारम्भ करनेसे पहले व्यर्थाय पान्यावस्था की समाप्ति पर ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये उनकी क्षित्र स्थापको व्यनुकृत कार्ये का निरस्य हो जाना चाहिए। युवा पुरुषा के लिये यह कार्य्य वर्ष महस्वका है। मंगार अण्मे लोग चहुन कम होन हैं नो मभी प्रकारके कार्च्य उत्तमतापूर्वक कर सकें, अधिकाश लोग ऐसे ही हें जिनकी प्रवृत्ति श्रीर रचि किसी विशेष कार्य्यकी श्रीर हो। सम्भवहै, कुछ लोग ऐसे भी हों जिनकी कोई निश्चित रुचि न हो। ऐसे लोग श्रारम्भ में जिस कार्य्यको हाथसे लेते हैं उसीसे किसी न किसी प्रकार उनका जीवन बीत जाता है। इसलिये माना पिताका यह प्रधान क्र्नेच्य होना चाहिए कि वे अपने लडकोकी रुचिका ध्यान रसकर उसीके श्रासकत उन्हें शिला दिलामें । सम्भव है कि अपरिपक बुद्धिके कारण युवकों भी रुचि त्रागे चलकर कुछ त्रशामें हानिकारक प्रमाणित हो, पर वह हानि श्रपेत्ताकृत कम ही होगी। इस हानिसे वचनेके लिये यह त्रावश्यक हे कि युवकोंकी रुचि श्रीर कार्यों श्रादि पर विशेष ध्यान रक्सा जाय, श्रीर यदि उनकी प्रवत्ति किसी विशेष कार्य्यकी श्रोर जान पडे ता उन्हें किसी अच्छे कार्यमें लगा दिया जाय। अच्छे कार्यसे हमारा तात्पर्व्य किसी ऐसे ब्यापार या पेशे त्रादिसे हे जो प्रतिष्ठित हो, जिसमें वहुत श्रधिक शारीरिक श्रम न करना पढे, जिसमें जोविका निर्वाहके तिये यथेष्ट त्राय है। सके, त्रीर जा अन्य दृष्टियोंसे उपयक्त ही। नहीं ता निराशा और विफलताकी ही अधिक मन्भावना होगी, आशा श्रीर सफलता की कम ।

हमें यह बात भूल न जानी चाहिए कि सफलताके माथ स्वारध्यका भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। एक हृए पुष्ट और स्तस्य मनुष्य जितने हृदतापूर्वक कर्त्तन्यके पालनमे निरन्तर लगा रहता है उतना एक दिन-रात कराहनेवाला रोगी मनुष्य नहीं रह सकता। सफल-मनोरय होनेके लिये स्वस्य होना चहुत आत्रस्यक है। यदि शरीर स्वस्य हो और मन किसी अशमें दुवल भी हो तो किसी प्रकार काम चल सकता है। पर शरीरकी अस्वस्थताके कारण अधिक कठिनाइयाँकी सम्भावना हो सकती हैं इसलिये अपना व्यापार या पेशा निरेचत करनेसे पहले अपनी शारीरिक और मानसिक शिक्षका भी ठीक ठीर विचार कर लेना चाहिए। निन लोगोंकी मानसिक शिक्ष निर्वल और शारीरिक शिक्ष अधिक उपपुत्त होते हैं और जिनका शरीर दुवल और मन्तिक पुष्ट हो वे विणा चुद्धि और विज्ञान आ देके नायारे लिये अधिक उपपुत्त होते हैं और जिनका शरीर दुवल और मन्तिक पुष्ट हो वे विणा चुद्धि और विज्ञान आ देके नायारे लिये अधिक उपयोगी होते हैं। यदिहमम शरीर या मन-मन्वन्धी कोई प्राइतिक लेव या अभाग हो ती हमें यथासाध्य उसे दूर करतेया प्रयत्न करना चाहिए और यदि ऐमा करना अमाध्य हो तो हमें अपनी प्राप्त शिक्षयोंने ही काम लेना चाहिए। यो साई तुलनीलसजीन गौहमें चदुत अधिक पीड़ा होने पर भी हनुमानवाहुक तथा अन्य कई फाज्य लिये थे। सुरवानने ने प्रदीन रहकर ही इतना काज्यामृत वरसाया था। रणपीत महने पने हो कर और तैमुरने लेंगड़ हो कर ही इतने यह वड़े राज्योंने सूष्टि की थी।

रविष सफलताने शारीरिक श्रास्थवाकी खारायकता होती है, तथापि खाधिकाश प्रमाण इसी वातके मिलते हैं कि प्रायः विचल्ल उद्विदालोंका ही खपने प्रवलोंगे और मिलता है। यहि हमसे शीय द्विद्वालोंका ही खपने प्रवलोंगे और मिलता है। यहि हमसे शीय द्विद्वालोंका हो खपने प्रवलोंगे अर्थ मिलता है। यहि हमसे शीय द्विद्वालोंका हो खपने प्रवल्ती हमसे खारा यहे हमें तो हम खाराय न फरना चाहिए। यहिक वास्तविक आस्पर्यंश स्यत हो पति लोगोंने खपनी पुद्धिमत्ता खाँद दूरदिश्ता खादि गुरुविक कारण प्रतिश्चित पद पाया हो, उनके बालाण हुए 'परिक्रम', 'धर्त्यं, 'माहम', 'फर्स्व्यपराग्याना', 'उत्तम खाररण', तथा मकलता-प्राविहे इसी प्रवर्शक खनेक मूलमर्थोंसे यहि हम विभी प्रवारका लाग न उदा मके ते। इसमे भी आस्पर्यंशी के।इ यात नहीं है। इसनिवहमे

यही सिद्धात रिथर करना चाहिए कि सबी मफ्तताके पूरे र्याधकारी वही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि तील, निचार शक्ति प्रनल ख्रीर दूर-दिशता खसाधारण होती है।

श्रत प्रश्त यह उठता है कि जिनको बुद्धि श्रौर विचार शक्ति साधा रण या ऋल्प हो वे ऋपना जीवन फिस प्रकारसफ्ल और श्रेष्ट बनावें। ऐसे लोगोंसे हमारा नम्र निवेदन हे कि वे यथासाध्य श्रपनी युद्धिको सवल और विचारोंको उन्नत वनानेका भयन्न करे । शिल्ला, सदाचरण और श्रच्डे लोगोंकी सगति आदि श्रनेक वातें ऐसी हैं जिनकी सहा यतासे हमारी मानसिक निर्वलता यहुत कुछ दूर हो सकती है। इसके श्रविरिक्त यह जातभी ध्यान रहाने योग्य है कि ईश्वरने मनुष्यको जितनी शक्तियाँ वीहें उन सबका, पहतही विशेष अवस्थाओंको छोड़कर, अच्छा सुवार श्रीर सरकार हो सकता है। यह एक साधारण नियम है कि मनुष्य अपनी जिस शक्तिसे जितना ही अधिक काम लेता है वह शक्ति उतनी ही संस्कृत, पुष्ट और उपयोगी हो जाती है, और जिस शक्तिका च्यवहार कम होता हे वह ज्ञाप ही **ञाप मन्द पड़ जाती है। एक**ही में मिने हुए सैकड़ों आद्मियाके हजारों कपड़ोंको अच्छेसे अच्छा राज नीतिज्ञ या कवि उतनीं सरलतापूर्वक व्यलग नहीं कर सकता जितनी सरजतापूर्वक एक धोती कर सकता है। एक साधारण गइरिया जितनी जल्दी हजारों भेड़ोंमें मिली हुईश्रपनी सैकड़ों भेड़ोंको पहचानकर श्रलग कर सकता है उतनी जल्दी अच्छेसे अच्छा शताप्रधानी भी नहीं कर सकता। न तो धोनीमें ही कोई असाधारण शक्ति हे और न गड़रियेमें ही फोई लोकोत्तर गुरू। दोनोंने श्रपनी बुद्धि श्रीर स्मरू शक्तिका जिस कार्य में अधिक उपयोग किया है उसीमें वे अधिक दत्त भी हो गए हैं। इस प्रकार यदि आप भी चाह तो बराजर काम लेकर अपनी किसी मन्द्र

शांकिको अधिक तीत्र कर सक्ते श्रीर उससे यथेष्ट लाभ वठा सक्ते हैं। यदि श्राप किसी ऐसे मनुष्यके माध्या पर भली भाँति विचार करे

जिसने श्रापकी समक्तमे सामारिक अथना खन्य कार्याम धर्डा सफलता प्राप्त की हो तो श्रापको शीम ही शात हो जायगा कि ज्यमे केयल किसी एक निरिचत गुण या शिक्षके श्रातिक श्रीर कोई लोके तर विरोपता नहीं है। साथ ही यह बात भी ध्यानम रच्यो पीष है कि श्रापक थिएल समीरिय ये ही लोग होन हैं निनकी कई मानिसक शित्यों श्राधिक तीम होती हैं। साथारण मानिक बलवाले मनुष्यकी प्रमत्ति व्यापार श्राटियों श्राधिक तीम होती हैं उन्हें व्यापार या शारिरिक परिश्रमका श्रीर कोई काम नहीं रचता। ऐसी श्रावस्था म कोई मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मेरी योग्यता यहत ही साथारण है और इसीलिए में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्याधिक श्राधिक है हिसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्याधिक श्राधिक है हिसे सफलता प्राप्त नहीं क्याधिक श्रीर कोई साथारण है और इसीलिए में सफलता प्राप्त नहीं क्याधिक श्रीर काई स्वाप्त ये सफलता प्राप्त नहीं क्याधिक हो हो ती है।

यहुपा माधारण पाग्यताक कामाका हा हाता है।
"अनुभवने द्वारामें की मवने मुत्य मिला मिलती है यह यह है कि
विचारराणि या याग्यतानी अपेशा आयरण पर नामारिक मन जना
अधिक निर्मर करती है, और यही यात प्राय ने मो भी नाती है। इमम
मन्देह नहीं पि एक अधिक विचानण सुश्चियाने लोग इम निवमने।
भग करने हुए है ने नाते हैं और सक्तता प्राप्त करानवाने अनेन उपायोंने गणना दोगों या दुग्लों में ही मो मनती है, सथापि उक्त रियमने।
मत्यता सन्देह नहीं किया ना सक्ता, और प्रयों भों मध्यता यहती
भाती है स्वें स्वों उसकी वधार्यता अकट होगी भाती है।" यह मत एक
प्रदे पिद्वान का है और उनकी, मत्यनामें किमी प्रकारका मन्देह नहीं
किया ना मक्ता। अय्यन्त दृष्णि और जिल्लीम न्यायोंसे पन समह करके चैनसे जीवन वितानेवाले दें। चार दस आदमी हर शहर में मिल जायँगे, पर श्राधिकाश लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने इच्छा श्रीर विचार-शक्ति, साहस और घेर्य्य आदि गुर्लोके कारल ही सफलता पाई हो, श्रीर ये सब गुण श्राचरणकी व्याख्याके श्रन्तर्गत ही श्रा जाते हें। जो कोठीवाल सदासे वेईमानी करता त्राया हो उसका कारघार बहुत श्रधिक दिनोतक नहीं चल सकता। जिस मनुष्यका हृदय कलुपित हो और जो दूसरोंका धन अपहरण करनेके लिये सवा तैयार बैठा रहता हो उसकी आत्मा उत्तम फलोकी प्राप्तिमें कभी उसकी सहायक नहीं हो सकती. एलटे उसके कामोंमे अडचन डाल सकती है। हम यह तो नहीं कह सकते कि ज्यापारिक सफ्लताका मृल केवल पूरी ईमानटारो ही है , पर यदि वाम्तवमें ऐसा ही हो तो वह बहुत ऋधिक प्रशासनीय आर श्रेष्ठ है। जो क्रजेंदार अपने फर्जका आधा रुपया ष्ट्राज चुका दे स्रोर बाकी स्राधा रुपया स्राजसे वस वरम बाद व्याज सहित चुकाव उसका प्रशसा लुबसे लुबा व्यापारी भा करेगा । कार-वारम लेन देनकी मफाइसे जितना अधिक लाभ होता है उतना वे-ईमानीने नहीं।एक श्र<u>न</u>ुभवी भारतीय व्यापारीका उपदेश है—"ऋपना ऋण ठीक समय पर चुका हो, सारेससारकेधन परतुम्हारा अधिकार हो जायगा ।" जो मनुष्य किसीका घन लेकर उसे वापस करना जानता है उसे कभी किसी चीजके श्रभावका कप्ट नहीं सहना पहता। शुद्ध त्राचरण स्वभावत दूसरोंकी श्रद्धा, भक्ति त्रोर प्रीति त्रपनी

शुद्ध आचरण स्वमावत दूसराका श्रद्धा, माक्त आर प्राप्त अपना स्रोर खोंचता है। यदि हम किसी उड़े नेताकी द्याचरण भ्रष्टताका हाल सुनते हैं तो हमारे इन्यमें उसके लिये वह उच स्थान श्रीर भाव नहीं रह जाता जो कि उसे शुद्धाचारी सममनेके समय था। यदि हमे किसी वड़े विद्वान्के मदाप (शराबी) होनेका प्रमाण मिलजाय तो हमारी मध्में उमका आदर कम हो जाता है। यह मनुष्यका म्बभाव ही है, इसे कोई यन्त नहीं सकता। बहुत से लोग ऐमे होंगे जितें काई केवल इसी लिय नौकर नहीं रगता कि वे शरामी हैं, जुआरी हैं, कभी कभी मुनरा मुनतें हैं, कभसे यम जमकर कभी थोई काम नहीं कर मक्ते, टीक समय पर हाजिर नहीं होत, काम-चौर हैं, मालिकको जवाय है बैठने हैं, या बहुत अधिक गण्यें लड़ानेके रोगी हैं। ये समय वेप आचरणकी हीनताक ही चौतक हैं और इनने मनुष्य की जमतमें बढ़ी भारी याथा हाती है। जी लगाकर काम न करना भी वसा ही हाय ह जमा कि जन्दी, शराबी या जुआरी होना। ऐमे आदरी सचमुच सकल होनके अवाग्य होते हैं।

र्ष्यार भाग चलकर इम दरात है कि भित्र भिन्न काच्यी, न्यापारे। र्थार पेशामे सफलतार्था मात्रा भी एक दूसरसे मिस हातीहै। सर्थान् कुछ फाट्यामें खोरों ही खपेत्ताशीच और अधिक मफलताको सम्मावा। होती है। यदि सफलताका श्राधिक व्यापक श्रय लिया जाय ता यह सिद्धान्त निरर्थक हो जाता है। क्यांक माधारणव यही बदा जाता है कि प्रत्येष समुख्य प्रत्येक समय और कार्यमें परिश्रम करके पूर्व सफलता प्राप्त कर सकता है। पर फिर भो यह मानना ही पड़गा कि हुए फार्स्याम् सफलताका विशय खबसर मिलना है। पानकी दूपान परनेकी ष्प्रपेत्ता पमारीका काम करने, और नेमनेड और शरयत व पनकी घरेता विसातवानेका काम र रनमें शीच सफलता होती देग्यी गई दें। घाधिक दृष्टिसे एक लेग्यक या सम्पादकको मफलनाका उनना श्रम्दा प्रवसर महीं मिलना, जितना कपढ़ या गा लेके किमी व्यापारी को मिलता है। व्यथि कारा नीकरी पेरावाले सना स्वींके रुपों वर्त रह आते हैं खीर जासे कम युद्धि और मानवाले साधारण ज्यापारी देखने के पने बानदी हैसियत पैदा

कर लेते हैं। यह वात ठीक है कि व्यापारीकी अपेता नौकरी करने वाला अपने सिर कम कमटें लेता है औरथोड़ी जोरियम महता है और सम्मवत इसी लिये सफ्लतासे भी विचत रहता है। यह वात भी ध्यान रखने योग्य है कि विद्वानों और विद्याकी सहायतासे जीविका निर्वाह करनेवालोंको आर्थिक दृष्टिसे अपेताकृत वहुत है। कम सफलता मिलती है। वात यह है कि विद्या-च्यसनियोंको न तो धनकी अधिक परवाह ही होती है और न धन उपार्जित करनेकी अक्त । और उनकी दरिद्रता का प्राय यही मुख्य कारण हुआ करता है। चनक प्रकारसे लोगोंसे रुपया सीचनेकी कल—लरपपती लालवी वैरिस्टरों और डाक्टरोंकी गण्ना सबे निया-च्यसनियोंमनहीं हो सकती, हाँ उन्हे विद्याके व्यय नायी अवस्य कह सकते हैं। इन प्रशंमें कही हुई सन यातोंका मुर्य साराश यही है कि यह

इस प्रघोंमें कही हुई सन यातोंका सुरय साराश यही है कि यहि किसी मतुष्यमें साधारण योग्यता हो, उसका शरीर स्वस्थ हो और यह निरन्तर विचारपूर्वक उद्योग करता चला जाय तो साधारणत एसे अन्द्रश सफलता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त समयका मतुषयोग, निरिचत उद्देश्य, टढ़ता, मितन्यय, सदाचरण, सहिष्णुता, सुरीलता, सूर्वरिता, नुद्धिकी विचचणता आदि अनेक ऐसी नातें हैं जो समय समय पर मतुष्यमें उन्नत, अथसर और सफल बनानेमें बहुत कुझ सहायक होती हैं। अगले पृष्ठोंमें इन्हीं सनका सनिस्तर वर्णन किया गया है।

### पहला अध्याय ।

### समयका सदुवयोग।

वीवनकी नि मारता—समयका नारा—समयका सदुपयोग की मनु ध्यको सवगुष्पमन्त्रज्ञ वनाता है—स्ववस्था—समय कीर अवसर—एक बदाहरण—वान्वावस्थाके संस्कार—इस कववागा सिद्धांत—प्रावेक बातमे पुष्ठ शिष्ठा को—सबेरे कीर देश्य दूकान कांक्रमेवाळे वूकानदार—दोनोंको सुक्रमा—समयको वावदो ।

यदि समारमें कोई लेमा पनार्थ है जी मनुष्यके हिस्सेमें पहुत ही थोड़ा श्राया है श्राँद निमका मयने अधिक श्रपन्यय आर नारा होता है, तो वह समय ही है। जय हम इस धातका ध्यान करते हैं कि जीजनी हमें कितना कम ममयमिला है तो हमें उनके लघकर पद पद ही श्राध्य होता है। श्रीर यातोंम तो हम लाग यनत वह मचेत रहते हैं पर समयको यदी पुरी तरहसे नष्ट करने हैं किसे लोग पनुत हुए सचेत रहते हैं पर समयको यदी पुरी तरहसे नष्ट करने हैं किसे लोग पनुत ही कम हैं जो इस यातका ध्यान रखन हों हि उनका विना तैसी निश्चमी, धीर-धामोरे श्रीर न्ययोगी बामोंन लगता है श्रीर विना हैं मी निश्चमी, धीर-धामोरे श्रीर दूसरे व्ययोके पामोंमें नष्ट होता है। यह श्रीर श्रीर नम्यके सह श्रीर श्रीर स्वयोगका हिमाब लगावें तो लिया चार देगा होने किया आपने और हुए भी न या परेगा।

सब लोग बना करते हैं कि दुनिया एक समय है, जीया पानी हा युल्युला या स्वम है, ब्राइमीकी जिल्लाकि कोई दिवाना नहीं, ब्रावि ब्रादि। श्रिपकोत्त कियोंने भी जीवनकी ब्राटकोर्क हो मीत गाए हैं ब्रीट महाग्रान्तकोर समयका महत्त्व ही सिद्ध विचा है। पर नो भी लगोंको सान नहां होता, ये समयका कोई सृष्य वहीं समसने। पर सब देखते हुए हमे यही सममता पड़ता है कि यडे घड़े विद्वानों श्रीर महात्मार्थीने हमें लाभ पहुँचानेके जा प्रयन कियेथेवे सन व्यर्थ हए, शताजियोंका प्राप्त किया हुआ अनुभव हमे कुछ भी लाभ न पहुँचा सका । ससारके अधिकाश लोगोको देखते हुएयही कहना पड़ता है कि न ते। श्रायतक उन लोगोने श्रापना उत्तरदायित्व समका है श्रीर न समयका मृल्य । इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो विचारोकी शुटि श्रीर दूसरा श्रपने कर्त्तव्याके झानका श्रमाव । ये दाना कारण बहुत से अशोमे एक एक दूसरेसे मिले हुए हैं और देाने का फल या परिएाम भी सम्मिलित ही है। यह विश्वास करनेका जी नहीं चाहता कि समय नष्ट करने ताले लोग इतने 'अपरिखामदर्शी हो गण हैं कि ऐसे 'अमूल्य पदार्थका ऐसा दुकपयोग करें । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे लोगोंमे न ते। उम विचार ही होते हैं ऋौर न महान उद्देश्य ही। उन लोगोंको न ते। समयका मुल्य मालम रहता है श्रीर न उसके भली भौति उपयोग करनेका ज्ञान । यदि सच पृष्ठिए ते। हम लोग अपने पालकों है। इस पातकी शिक्ता ही नहीं देते कि श्रपने पास्तिपक धनका उपयोग। किस प्रकार करना चाहिए। हम उन्हें भागा, निज्ञान स्त्रोर कला आदिकी शिज्ञा तो श्रवस्य नेते हैं पर यह नहीं सिम्बलाते कि समय मे। किस प्रकार नष्ट है।नेसे उचाना चाहिए।

पाठशालाका ही लीजिए। वालक वहाँ शिला प्राप्त करनेके लिये जाते हैं, पर वहीं उनका बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट कियाजाता है। जय वे घर ष्याते हैं तम वहाँ भी वहीं दशा उपस्थित रहती है। सवेरे, नध्या, भाजन, या वातचीतके समय कभी इस समयका ध्यान नहीं रक्ता जाता। मालक श्रपने माता पिताका शाय यही कहते हुए सुनते हैं— "श्राज हम श्रमुक कार्य्य करनेका थे, पर नहीं हो सका।" "श्राज

हम ऋमुक परम त्र्यावश्यक कार्ये करना जिलकुल भूल गए। त्रच्छा, कल देग्ना जायगा।" पर घह 'कल' कभी नहीं त्राता। न जाने इस 'कल' ने ससारमें कितनी मूर्याता फैला रक्यी है, कितनोंके प्रण ताहै हैं श्रीर फितने जागोंका सर्वनाश किया है। राज एक दिन श्राता है र्श्वीर थीत जाता है; उसे हम वापस नहीं ला सकते श्रीर न थीते हुए 'कल' का 'त्राज' जना सकते हैं। जो दिन धीत गया उसके लिये प रचात्तापके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। उचित तो यह है कि उमका पीछा छोडकर हम 'श्राज'का ध्यान रक्ये और उसे व्यर्थ नष्ट न करे । पर जिस प्रकार शोर कम करनेकेलिये समा समितियाँ श्रीर थिएटरों श्राविमे चुप रही, चुप रही" करके ही लीग बहुत सा शार मचाते हैं, उसी प्रकार बहुत से लाग बीते हुए समयके लिये परचात्ताप करनेमें ही अपना बहुत सा वर्तमान समय भी नष्ट कर देते हें। पर उचित यह है कि "त्रीती ताहि विसारि दे, आगेकी सुधि लेय" का हम अपना मृल सिद्धात जनावे और वर्तमान कालके एक एक च्राणका पूरा ध्यान रक्रो , यथासम्भव उनमे से किसाका व्यर्थ न जाने दे।

मनुष्य ज्योंही समयकी उपयोगिता समक्ते लगता है त्योंही उसमें महत्ता, येगयता स्त्रादि स्त्रनेक गुण स्त्राने लगते हैं। मनुष्यमे याहे कितने ही गुण क्यों न हों पर जब तक वह समयकी क़दर फरना न सीरो, उपरिथत प्रवसरोंका उपयोग न करें, तनतक उसे कोई लाभ नहीं हो मकता। यदि सच पृष्ठिए तो समयका दुरुपयेगा करनेवालों के कभी श्रच्छे स्वतसर मिल ही नहीं सकते। जिस समयका मनुष्य व्यर्थ गँगता है उसी समय मे प्रयत्न करके वह वहुत हुद्र सफलता प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य श्रपना कर्त्तेव पालन करना चाहता

हा-जो युवक जीपनमें सफलता प्राप्त करनेका इच्छुक हो, उसे सबसे पहले यही शिद्धा महरा करनी चाहिए। श्रपनी योग्यता, शक्ति श्रीर साधनोंकी शिकायत छोडकर उसे यह सममना चाहिए कि समय ही मेरी 'सम्पत्ति' है और उसीसे लाम उठानेके लिये उसे प्रयत्नशील होना चाहिए। कितने दु सकी वात है कि लोगोंका व्यर्थ नप्ट करनेके लिये ते। पहत सा समय मिल जाता है पर काम में लगानेके लिये उसका एकदम अभाव हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे मिलगे जी परोपकार मे हातिममे भी वढ जाते, सैकड़ों रोगियोंकी सेवा शुश्रूपा करते और पहतों केकष्टदूरकरते । पर क्या करे , वेचारोंके पास समय नहीं हे । बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी बुद्धि श्रीर योग्यताके द्वारा यहे वहे दार्शनिकोंके कान काटते और अच्छे अच्छे निपयोंकी पुस्तकोंके ढर लगा देते । पर क्या कर, उन्हें समय नहीं मिलता । यदि श्राप ऐसे लोगोंकी यातें सुनें तो श्राप समर्मेंगे कि उनका मारा समय वडे ही उपयोगी और आवश्यक कर्त्तव्योके पालनमे जीता हैक्श पर वे 'उपयोगी स्रोर स्थानश्यक कर्तव्य' समयके नाशके स्थतिरिक्त श्रीर पृद्ध भी नहीं हैं। समयका दुरूपयाग ही उन्ह समयका इतना क्ष इम अवसर पर लेखकको अपने एक एसे ामत्रका स्मरण हो ध्याया जो कि पढे लिखे और सम्पन्न होने पर भी कभी किसी प्रकारका काम नहीं करते ।

छ हम अवसर पर लेखक को अपने एक एसे ामत्रका स्मरण हो थाया जो कि पढे लिखे और सम्मक्ष होने पर भी कभी किसी प्रकारका काम नहीं करते। एक बार जब वे रास्ते में मिले तब मेंने शिकायत की कि कभी तुम्होरे दर्शन नहीं होते। उत्तर मिला—"क्या वर्के मित्र, बहुत सी फर्फेट रहता हैं, फुरसत बिलकुल मही मिलती।" इपर उघरकी दो चार बालें करनेके उपरान्त मैंने फिर पूछा—"कहो, ख्राजकल करते क्या हो ?"आप बाले—"फुड़ नहीं, यों ही परपर पड़े रहते हैं।" कहाँ तो—'कुरसत बिलकुल नहीं मिलती। और कहा—'वीं ही घर पर पड़े रहते हैं।"

दरिद्र बना द्वा है कि वे जीवन यात्राको निर्वाह करनेमे निवान्त श्वममर्थ हो जाते हैं।

मच तो यह हैं कि ज्यास्थासे ही समय निकलता है। प्रत्येक कार्यके लिये एक निश्चितसमय होना चाहिए और हर एक काम अपने समय पर होना चाहिए। जिना इसके किसी उत्तम फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। समयका ठीक ठीक उपयोग करनेके लिये हमे उसका उचित विभाग करना चाहिए। हमारा यह तास्पर्य्य नहीं हे कि मनुष्य इस प्रका रके बन्धतसे अपने अपका कसकर जकड़ हो। वास्तवमें मनुष्यको समय पर 'प्रपना पूरा ऋधिकार रखना चाहिए, खय उसका गुलाम न वनना चाहिए। समय परपूरापूरा ऋधिकार रखनेके लिए कुछ निरिचत निय मों का जना सैना आवश्यक है और फिर उन नियमोंका कभी व्यर्थ और निरर्थंक श्रतिक्रमण न है। कोई कोई श्रादमी उतना ही काम केवल एक दिनमें कर लेते हें जितना कि और लोग एक सप्ताहमें भी नहीं कर पाने । विचार करनेसे ज्ञात होगा कि इस भेदका कारण समयका सदुपयाग ही है, उस मनुष्यकी असाधारण योग्यता या बुद्धि नहीं। कामकाजी श्रादमीके मुँ इसे श्राप फुरस तका नामभी न सुनेंग, क्याकि इसे फुरसत है ही नहीं। फुरसत केवल निकम्मे और सुस्त श्रादमि-योंका ही द्वाती है, और यह भी काम करनेके लिए नहीं विक्त गाप लड़ाने, इघर उघर घूमने और सैर-तमारी आदिमे जानेके लिये। उन्ह इतनी अधिक , फुरमत होती है कि काम करन का श्रवसर ही नहीं भिलता । फुरसतमें आप ही आप वढ जानेकी इतनी अधिक शक्ति है कि यि उसे दरानेका प्रयन्न न किया जाय तो मनुष्यका सारा जीपनही उसकी नजर हे। जाय । जिस मनुष्यका इस प्रकारकी बहुत सी फुरमत हा उसके जीवनका बढ़ा ही दुःखपूर्ण समसना चाहिए।

ऐसे मनुष्योंका समयके मूल्य और उसके सहुपयागकी श्रावश्यकता का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।

ससारका समसे अधिक उपकार उन्हों लोगोंके द्वारा हुआ है जि नहींने कभी अपना एक चल भी ज्यर्थ नहीं गँवाया। ऐसे ही लोग बड़े बढ़े किंव, महात्मा, दार्शनिक और आविष्कर्ता हुए हैं। सर्व साधारण जिस समयका कुछ भी ध्यान नहीं रराते उसी समयमे उन्होंने एक चल भी ज्यर्थ नहीं जाने दिया। एक महात्माका मत है—"हमें उत्तम अमसरोंके आसरे न नैठना चाहिए।" और यही सफलता प्राप्त करनेका महत्तव वहा सिद्धान्त है।

समयका सदुपयोग ही मानों श्रवसरका सदुपयोग है। श्रव्हा कार्य्य करने, उत्तम विषयों पर विचार करने और ज्ञानकी वृद्धि करने का कोई अवसर कभी हाथसे न जाने देना चाहिए। जो लोग अपने पढ़ने ज़िरानेकी कोई निश्चित ज्यवस्था या प्रयन्य नहीं कर सकते वे थोडी फुरमतके समय ही थाडा बहुत पढ लियकर बीरे घीरे श्रपना ज्ञान-भएटार पढा सकते हैं।जिन चीजोंके। हम बहुत ही तुच्छ समककर उनकी अवद्ताना करते हैं, उन्हींसे और लोग बहुत अच्छा लाभ उठाते हैं। इस श्रवसर पर हमे उस परिश्रमी हानहार वालकका ध्यान हाता है जिसे एक महाजनके यहाँसे न्यापार करनेके लिए एक मृतप्राय नुहा मिला था। बिल्लीके सानेके लिये वह नुहा एक वनियेको देकर उमने दो मुद्री चने पाए थे श्रीर वे ही चने हुछ यात्रियों को रितला श्रीर पानी पिलाकर उसने कुछ पैसे जमा किये थे। धीरे वीरे उन्हीं पैसोंसे उसने एक छोटा व्यापार आरम्भ किया और कुछ दिनोंके बाद लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति प्राप्त की। ऋण देनेवाले अपने महाजनका जब वह

मतपाय चृहेके बढले में सोनेका चूहा देने गया तत्र महाजनने उसकी योग्यता चौर उद्धिमत्तासे प्रसन्न होकर श्रपनी कन्याका विवाह उमीसे कर दिया श्रीर उसे श्रपनी श्रतुल सम्पत्तिका उत्तराधिकारी वनाया। इतना देभव उसने केवल एक मृतप्राय चुहेके उपयोगसे पाया था। बहुत ही तच्छ 'और निकम्मी चीजोंसे भी कभी कभी बहुत वडा काम निकलता है। ससारकी केाई बस्तु इतनी तुच्छ नहीं है कि उसका परा भी उपयोग न होसके । जरासा विश्वहा ऐसे छेटका उन्ट कर देता है जिसमें से हजारों रुपया की चीजें वह जानी हैं। कभी किसी चीजके। व्यर्थ या तुम्छ न समकी, कभी न कभी उससे तुम्हारा बहुत वडा काम निकलेगा। फारसीमे एक कहावत हे-"वारत आयद वकार।"—रक्यी हुई चीच काम आती है। ऋँगरखीकी एक कहा-बसका तात्पर्ध्य हे—"किसी चीजका सात बरस्तक अपने पास रक्रों, तब तुन्हें उसकी उपयोगिता जान पडेगी।" ये मत्र निद्धान्त समय पर भी इसी प्रकार प्रयुक्त हा सकते हैं। जो चंटा प्राथ घटा सुच्छ सममकर हम व्यर्थ गँवा देते हें नही हमारे लिये नहुत कुछ उपयोगी है। सकता है ।

याल्यातस्थाके सस्कार्यका हमारे भावी जीवनपर चहुतकुछ प्रभाव पटता है। यदि किसी छोटे वृक्षपर कोई श्रव्हर या चिह्न क्षित करिया जाय ता वक्तके बढ़नेके साथ ही साथ वह श्रव्हर या चिह्न भी घरावर बढता ही जायगा। इसिलिये हमे उचित है कि श्रपने पालकोंका श्रारम्भ से ही समयका महत्त्व वतला दें श्रीर उन्हें उसका सदुपयांग करनेणी शित्ता हैं। जो वालक श्रारम्भसे ही ममयकी क्रदर करना न मीरोंगे उनके लिए श्रागे चलकर समयका मृत्य ममकना बहुत ही कठिन है। जाय गा जैसा कि ऊपर कहा गया है, सफलवा प्राप्त करनेके लिए समयका महत्त्व जानना श्रीर उसका सद्धुपयोग करना यहुत ही श्राप्र-रयक है। समयकी ज्यवस्थामें पहुत काम निकलता है। ज्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसके श्रमावमें पहुत काम निकलता है। जाते हें श्रीर मनुष्यका उलटे दुर्सो होना श्रीर अपराधी बनना पड़ता है। जिस मनुष्यके सन कार्य ज्यास्थित हो उसके कार्मोम श्रहचनों की वहुत ही कम सन्भानना होती है। चित्तको शान्त श्रीर प्रसन्न रस्नेम मी ज्यव स्थामें बहुत वडी सहाजता मिलती है। सन प्रकारको ज्यवस्थाश्रोकी अपेचा समयकी ज्यवस्था बहुत ही श्रावज्यक श्रीर उपयोगी है। मनुष्य समयकी सहायतासे ही, जो चाहे सो कर मकता है। द्यद्विमान् मनुष्य समयकी सहायतासे ही, जो चाहे सो कर मकता है। द्यद्विमान् मनुष्य समयकी लाभ उठाता है श्रीर मूर्स उसीसे हानि सहताहै। किमीके लिए यह बड़े कामकी चीज है श्रीर किसीके लिए निलकुल निकम्मो। पर यि सन लोग उमका यथार्थ मृत्य समकत्तर उससे ठेक ठीक काम लेने लग तो ससारके बहुतसे कोशोंका शीघ ही श्रव हो जाय।

इस अवसर पर छुळ ऐसे सिद्धान्तोंका वर्णनं कर देना आवश्यक जान पदता है, जा कि साधारण युवकोंके लिए यहत हो उपयोगी है। (क) एक समयमें सटा एक ही काम ऊग्रे। मरलतापूर्व के बहुतसे काम करनेका सीधा उपाय यहो है। जो लाग एक ही समयमें कई काम करना चाहते हें उनके सभी काम प्राय विगद जाते हैं। (ख) आवश्यक कामोंको द्वारन कर हाला, उन्हें दूसर समयके लिए टाल न रक्यो। जो लोग फामोंको टालते जाते हैं उनके बहुतसे काम सन्न निना किए ही पड़े रह जाते हैं और जिनसे कभी कभी भारो हानि भी हो जाती है। कहा है—"काल्ह करनको आज कर, आज करनको अत्र ।" यदि हम फलका काम आज ही न कर हालों तो कमसे कम आजका फाम तो जरूर निपटा हाल। हुछ लोग ऐसे अवसरपर 'देर आयर

दुरुस्त श्रायद" (देरसे हेनिवाला काम श्रच्या होता है) याला सिद्धान्त ु उपस्थित करते हें पर यह सर्ज्था ग्राह्य नहीं है। सकता। नहुतसे कार्य प्राय ऐसे ही होते हैं जो थोड़े विलम्बसे नष्ट या कमसे कम भ्रष्ट हा जाते हैं। यदि कोई बहुत वहा कार्य्य है। श्रोर उसके निषयम सोचने विचारनेके लिए तुन्हें श्रधिक समयकी श्रावश्यकता है। ता जस समय विलम्ब करना प्राय लाभकारी प्रमाणित होता है। कजूस लोग प्राय ऐसे छाटे छाटे कामोंको जिनमे कुछ भी खर्च की आव रयकता होती है, जिना किसी अन्य आवश्यक कारणके बहुत समयतक टालते चले जाते हें और इसी बीचम उसके कारण अपनी भारी हानि भी कर बैठते हैं। ऐसा करना यही भारी मूर्गता है। (ग) आजके कामका कल पर कभी मत छोडो। जा लोग अपना काम राज करते चलते हैं उन्हें कभी बहुत अधिक कामकी शिकायत नहीं करनी पड़ती। यदि हम आज अपना काम न करे ते। कल हमें दो दिनोंका काम फरना पड़ेगा। यदि हम एक ही दिनमें देा दिनोंका काम न कर सकें ता और भी कठिनता है।गी । सारा क्रम विगद्द जायगा और एक दिनकी जरा सी सुस्ती या श्रमावधानीसे हमें कई दिनोंतफ फठिनता सहनी पड़ेगी । (घ) जी काम स्वय तुम्हारे करनेका है। उसे दूसरे पर कभी मत छोड़ा । कुछ लोगोंका मत है कि जा काम तुमस्वय कर सकते हा उसे दूसरे पर मत क्षाड़ा , श्रीर कुछ लागोंका सिदान्त हे कि जो पाम तुम दूसरोंसे से सकते है। वह राय मत करें। बहुत बड़ा काम करनेवालों के लिए श्रन्तिम सिद्धान्त ही श्रिथिक उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि बहुतसे छेटि छोटे काम वे किसी शकार स्वय नहीं कर सकते। वड़े बढ़े कार्यालयों और दूसरी सस्याओं के अधिकारी जय क्षक साधारण काम दूसरों पर न छोड़े तब तक वे एक कदम भी आगे

नहीं यह सकते। ऐसे लागोंका छाटेसे छाटे काम पर पूरी देख भाल रताता ही उस कामका स्वय करनेके तुल्य हो जाता है। श्रत इस सम्बन्धमें यही सिद्धान्त सबसे अधिक उपयुक्त जान पडता है कि जो काम श्रावश्यक श्रौर स्त्रय तुम्हांगे करनेका हो उसे कभी दूमरों पर न छोडो । यहुत सम्भव है कि दूसरे मनुष्य उस कामका उतने उत्तमता-पुबक न कर सुकें जितने उत्तमतापूर्वक तुम स्वय उसे कर सकते हो। ऐसी दशामें उस किए हुए कामसे तुम्हारा सन्तोप न हागा और तुम्ह पुन अपने हाथसे वह काम करना पड़ेगा। इस प्रकार एक ही काममे तुम्हारा दूना समय लगेगा। पर जिस कामके विपयमे तुन्हें दृढ विश्वास हो कि दूसरा मनुष्य उसे वहुत मली भौति पूरा कर लेगा श्रौर साथ ही तुम दूसरे कामोंके लिए श्रपना समय निकालना चाहते हो तो स्वय वह काम करनेका कष्ट कभी स्त्रीकार न करे।।( च ) बहुत श्रधिक शीवता कार्व्यको नष्ट कर देती है। आपको ऐसे पहुतसे लाग मिलेंगे जा नित्यके साधारण व्यवहारों, कार्ये। श्रीर वातचीत श्रादिमें चरासी शीवता करके यड़ी भारी हानि कर बैठते हैं। कुछ लागोका स्वभाव ही जल्दी करनेका होता है और जल्दीके कारण वार वार हानि सहकर भी वे अपनी उस प्रश्नुतिसे पीछा नहीं जुड़ाते। यह देाप बहुत ही युरा है। लीग कहते हैं,-जल्दीका काम शैतानका होता हे, अथवा जल्दनाज मुँहके वल गिरता है। वाना ही बात किसी न किसी हदतक बहुत ठीक हैं। कुछ लोग केवल ऋपनी चतुरता विराजानेके लिए ही जल्दी कर बैठते हें और तुरत मुँहके वल गिरते हैं। ऐसे लोग यि इस रागसे पीका छुड़ाना चाहें ते। उन्ह कुछ सोचनेका अभ्यास डालना चाहिए। यटि कोई साधारण कार्य्य सामने आवे ते। उचित हे कि उसके सन अगा पर चल भर विचार कर लिया जाय । बहुतसी हानियों श्रीर देापाका

इमीसे परिहार हो। जायगा। एक पजायी मसलका अभिपाय है कि फिसी प्रकारका मन्तवय स्थिर करनेके समग्र श्रपने सिरमे वगही ज्ञार लेनी चाहिए। क्यों ? इसीलिए कि उस पर शान्तिपूर्वक विचार करनेके लिए चए। मर समय मिल जाय। पर इस सिद्धान्तका इतना बड़ा श्रनुयायी वन जाना भी ठीक नहीं कि सुस्ती श्रीरश्र स्मर्णयताका देापारोपण होने लगे। ( छ ) किसी कार्यकी आरम्भ करनेके उपरान्त बीचम पहत ही थाड़ा विश्वाम ले। जिसम वह कार्य्य शीव समाप्त है। जाय । किमी कार येके मध्यमें थाडा विश्राम करनेकी अपेता उसकी समाप्ति पर अधिक विशास करना बहुत अच्छा है। समय है कि बीचमें विश्राम कानेके समय उससे और कोई ककट या विकासाउप स्थित है। और तन हमें अपने निश्राम करने पर पछवाना पड़े। यदि किसी प्रकारकी मामह या विकाकी विलक्कत समावना न हो तो भी विश्रामनहीं करना चाहिए अथवा पहतही अस्प करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद हमें और भी काम करने होंगे । यदि कल्लपसे शर्त लगा-कर खरगेश आधे रास्तेमे ही निश्राम न करने लग जाता ता कछण्के पास तमसे घाजी जीतनेका और केाई साधन या उपाय नहीं था।

जपर जिन सिद्धान्तोंका बर्णन किया गया है उनमें यथासमय पिचारपूर्वक किचित् परिवर्तन भी किया जा सकता है। य समस्त सिद्धान्त स्थूल हैं। केवल उनके श चोंको इदयगम करके लकीर पीटने की आवस्यम्ता।नहीं, चौर न वैसा करना िसी दशामें लामदायक ही है। सकता है। घासतवमें आवस्यम्ता है उनका ठीक ठीक श्र भेप्राय सममनेकी। सापारणतः नित्यप्रतिके सासारिक व्यवहारों के सम्यन्यमें ऐसे सिद्धान्त यहुत ही कम मिलेंगे जिनका। सब अवस्याओं में समान रूपसे प्रयोग हो। सके। यरिस्विव आदिके विचारसे हन्यें एक

क्रज परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हुआ ही करती है। इसरी नात यह है कि ऐसे कामोमें हमें बहुत बड़े बड़े लोगोकी श्रपना श्रादर्श श्रीर पथदर्शक बना लेना चाहिए श्रीर यथासाध्य उनके कार्व्या श्रीर प्रणालियोंसे श्रपने व्यवहारोंसे सहायता लेनी चाहिए। केउल वडे उडे लागोंसे ही क्यों, साधारण आदिभयोंसे भी कभी कभी बहुत अच्छी शिक्षा बहुण की जा सकती है। एक साधारण विचारशील मनुष्य यदि वास्तविक सफलता प्राप्त करनेके लिए सचसुच उत्सक हो तो उसे उचित है कि वह ससारके प्रत्येक कार्य और मनुष्यसे कुछ न कुछ शिक्षा प्रहण करे। हमारे चारों श्रोर निस्य श्रमेर ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जिन पर यदि हम थोडा साभी ध्यान हैं ता कई कामकी और जानने योग्य बातों का पता लग जाय। प्रत्येक श्रच्छे या बुरे कार्य्य के गर्भम हूँ ढने पर एक न एक शिक्ताप्रद बात निकलसकती है। यह एक ऐमा मिद्धान्त है कि यदि दी चार दिन इसके श्रतुमार कार्य्य किया जाय तो बहुत कुद्ध प्रत्यक्ष लाभ दिरालाई पड़ने लगता है। माधारण मनुष्यके श्राचार श्रार काय्योंकी श्रपत्ता नडे वडे निद्वानों श्रीर महान पुरुषों के जावनक्रमसे मिलनेवाली शिचाएँ श्रवश्य ही बहुत श्राधिक बहुमृत्य और उपादेय होती हैं और साधारण न्यानहारिक उक्तियाकी श्रपेचा उनमा उपयोग भी कहीं श्रच्छा हाता हे । मम्मन है कि इस स्थल पर कुछ विपयान्तर हाता जान पड़े , पर ऊपर जिन छ सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है उन सत्रका समयके साय थोडा पहत सम्बन्ध श्रवश्य है। पाठकाको समयका सदपयोग करनेमें उनसे अन्छी सहायता मिल सकती हे और उनके कार्योंम चहुत कुछ सफ्लता भी हो सकती है। किसी मनुष्यती भर्यात श्रीर पववृद्धिमें समयका सदुपयोग ही सबसे यहा सहायक होता है। कोई ऐसा मनुष्य हुँ हो जो श्रपने पुरुपार्थसे बहुत उँचे पर या मर्प्यादा

तक पहुँचा हो, जिसने घ्यपनी विद्या या उद्धिसे संसारका उपनार किया हो, जिसकी देशहितैपितासे चमके देशको लाभ पहुँचा हो, जिसन परोपकार उद्धिसे बहुतोंका कल्याग किया हो , ऐसे मनुष्यकेजीवन-क्रम पर थोडासा विचार करनेसे ही तुम्हें स्पष्ट जान पड़ेगा कि उसने समय का पहुत ही अन्छ। और पूरा पूरा उपयोग किया है। उसने एक चुणको भी कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया है। व्यापार नेत्रमें भी तुन्हें वे ही लोग सबसे श्रधिक सफलता प्राप्त करते हुए दिखलाई हंगे जिन्होंने कमी श्रपना समय व्यर्थ नहीं खोया है। साधारण दुकानदारांका ही लीजिए। न्नमेंसे जो सफलताके वास्तियक और उपयुक्त पात्र होंगे वही संवेरे सबसे पहले श्रपनी दुकान खोलते हुए दिखाड देंगे और श्रधिक सर घीतेतक उन्हींकी दुकान पर चिरारा जलता रहेगा । जो लोग सफलताके वास्तविक पात्र नहीं हैं और जिनके भाग्यम सना हु स भोगना बन है उनकी दूकान कभी तो देढ पहर दिन चढ़ खुलेगी आर कभी केवल तीसरे पहर । साधारण मेले तमारोके दिन तो वे कभी दुकान स्रोलना ही पसद न करेंगे। श्रीर विस पर भजा यह कि सपरे दुकान सालने श्रोर श्रधिक परिश्रमकरने नालाकी ६ सी भी उड़ावेगे ! ऐसे लोग स्वय तो जहाँ के तहाँ पड़े ही रहना चाहते हूं , साथम दूसरों को भी ध्यपना सहनतीं प्रनानेके उत्सुक होते हैं। उनम एक तो दाप होता है और दूसरी मूर्यवा। ऐसे लोग यदि कभी उन लोगाकी आर्थिक स्थिति से-जिनके फार्मोको वे हॅसी उडाते हैं-अपनी धनहीनताका मुझा-जला फरें तो उन्हें तुरन्त श्रपनी भारी भूल मात्म हो जाय। श्रवसर पड़ने पर बही ज्यापारी जिसकी वे हँसी उडाते हैं, हजारों रुपण नक्षद् देकर बहुतसा माल किनायतमें खरीद और अन्हे वामोंम वेच लेता है और हँसी उड़ानेवाले मुँह ही तामने रह जात हैं।

समयसवधी एक और वातका वर्शन कर देना भी बहुत ही आव श्यक है । प्रत्येक मनुष्यको श्रपने समयका पूरा पायन्द रहना चाहिए। इम जिस कामके लिए जो समय निश्चित करे उसमें उसी निश्चित ममय पर लग जायँ। यदि हम ऐसा नही करेंगे, समयके पूरे पावन्द नहीं होंगे तो हमें एक दिनका काम समाप्त करनेमें कई दिन लग जायंगे। एक महीनेमें यदि हमें दस काम करने होंगे तो उनमेंसे हम केवल दो या तीन ही कर पावेंगे , शेषस्य पड़े रह जायेंगे । इस प्रकार हमारी श्रनेक हानियाँ होंगा। जिन लोगोंके कार्योका सम्बन्ध श्रोर कई लोगोंसे भी हो, उन्हें तो इस पातका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके साथ माथ दमरोंके कामका भा हर्ज होगा , गेहूँ के साथ धुन भी पिस जायगा। क्या आपको कभी किसी व्यापारीके ठीक समय पर माल न भेजनेके कारण हानि नहीं सहनी पड़ी है ? क्या आपको निरिचत किए हुए समय पर किसी मित्र या ज्यागन्तुकके न ज्यानेके फारए। प्रदुत कुछ मानसिक श्रीर शारीरिक कप्र नहीं सहना पड़ा है ? यदि पडा है तो आप भी समयके पानद निन्छ। ऐसा करनेमे आप राय भी श्रनेक मामटों और हानियोंसे उचेंगे और उन लोगोंको भी वचाचेंगे जिनका आपके माथ किसी प्रकारका सम्बन्ध या व्यवहार है। जो लोग ठीक और निश्चित समय पर काम करना जानते हैं से कभी कभी दो या तीन आदिमयों के काम भी कर सकते हैं। पर जो लोग इस वातका विचार नहीं करते वे अपना आधा काम करनेमें भी समर्थ नहीं होते । अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यापारीके सम्बन्धमें प्रसिद्ध हैं कि लाग उसके काम पर आने और जाने आदिसे ही समय-का अनुमान कर लेते थे, घड़ी देखने की उन्ह जरूरत ही न होती थी। श्रीर वास्तवमें सकलता भी ऐसे ही लागों के याँटे श्राती है।

## दुसरा अध्याय ।

## उद्देश्य श्रीर लद्य ।

उद्देश स्थिर न करनेवाओंका दशा—"मैं क्या होळागा'-- बद्देश श्री सफलताका मुख जाधार हैं—प्रवृत्ति या रृथिकी अनुकुत्रता-- वह्द्र्य और सम्ब करण--वास्त्रविक प्रवृत्ति--योग्य पुरुषक विद्व-- नौकती और रोजगार— समेरिकाकी दुर्वेराका उदाहरण-- "गोल खेर और बौकोर आदमी'-- इस्त्र और योग्यता--- बहुर्यको फनीटी--- परिखामका स्थान खोड़ हो--- गीताका नित्काम धर्म--- खोटा और तुस्त्र वार्ते--- परिस्थिति और परिवार आदिकामम स--- कत्तम सगति--- बहाहरख और आदुर्ज--- मखाई और सुराहका स्थापक प्रमाव--- खाटी घटनाओंस मानवजीवनमें बहु परिवर्तन--- सुक्ष उपयोगा बातें। प्रत्येक युवकको 'अपनी जीवनयाता आरम्भ करनेके पहले अपने

प्रत्यक पुषकका अपना आवनयाना श्राटिस करनक पहल अपन उद्देश्य श्रीर लच्य स्थिर कर लेने चाहिए । उनका श्रमाव जीवनके उपयोगोंके लिए नड़ा ही घातक होता है। जो मनुष्य निना किसी उद्दरय पर लच्य किए जीनन श्राटिस कर देता है उसका उपमा उस मनुष्यसे अपी जा सकती है जो निना कोई गन्तब्य स्थान नियत किए ही रेल या जहाज पर सवार हो लेता है। यह मनुष्य न ता यही जानता है कि उसे कहाँ जाना है श्राट न उस यही झात है कि रेल या जहाज उसे कहाँ पहुँचावेगा। उसका कहीं पहुँचना रेल या जहाज के क्या पर ही श्रयतान्त्रित है। रेल चाहे उसे कारमीरकी सीमातक पहुँचा दे श्राट जहाज चाहे उसे मिर्चके टापूम उतार दे। रेल या जहाज उसे चाहे जिस स्थान पर पहुँचा हे, पर स्वय उसं उस स्थानसे काई निरोप लाम नहीं हा मकता। हाँ, कारमीर पहुँचकर यह थोड़ी सी सैर जरूर कर लेगा श्रीर मिर्च टेराम सम्भन्न है कि इन्न पह भी उठा ले। पर इन मनका कोई विशेष फल नही। वास्तविक फलकी प्राप्ति केवल गन्तव्य स्थान निश्चित कर लेनेसे ही होती है, ज्यर्थकी जगहों पर जाकर भूठमूठ टक्करें मार्नेसे नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको सत्रसे पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि "मैं क्या हो डेंगा ?" इस प्रकार जन वह अपना उद्देश्य निश्चित कर ले तय उस मागमें अप्रसर हो। अपना उद्देश्य या लुक्य निश्चित करनेका समसे अच्छा अम्मर वाल्य और युवायस्था की सन्यि है। हमारा तात्पर्य उम समयसे है जर कि युवक श्रपनी शिज्ञा श्राटि समाप्त करके सासारक व्यवहारोंमें लगनेकी वैयारी करता हो। उस समय वह जिस यात पर श्रपना लच्य करे उसे विना पूरा किए न छाडे । ऐसा करनसे उसका जीवन सार्थक होगा और उसम दृढता, कर्तव्यपरायण्ता श्रादि गृण् श्रापसे श्राप श्राने लगेंग। जन एक बार यह श्रपना उद्देश्य पूरा कर लेगा तव उसे श्रीर आग प्रढनेका साहस होगा चार पह दूसरी पार आगेसे अधिक उत्तम विषयको अपना सस्य प्रनापेगा । इस प्रकार एकके वाद एक, उसके कई मनारथ पूर्ण होंगे और वह जीयनकी बास्तविक सफलता प्राप्त कर लेगा।

श्रपना उद्देश्य स्थिर करनेको सफ्लता शिराररकी पहली सीडी समकता चाहिए। इमी पर मनुष्यका मारा अभिष्य निभर हे ओर इमी लिए यह उसकी सफ्लता या विफलताका निर्मायक है। इम श्रवसर पर यह बात भूल न जानी चाहिए कि हमारा कथन केवल एन्ही नुपकों के लिए हे जो श्रपने पुरुषार्थसे जीविका निर्माह करना चाहते हा। जिन्होंन जन्मसे सदा मखमली विद्योग पर श्राराम किया हो वे यदि जीवन श्रार उसके कर्तव्योका यथार्थ महस्त्र समकते हों वो वे भी इन एपदेशोंसे श्रव्द्या लाभ उठा सकते हैं। पर यदि वे इन पर यथेए ध्यान न हेकर कोई भूल भी कर पैठें तो उनकी उतनी हानि नहीं हो सकती, और चिंह हो भी तो उसकी शीन ही पूर्ति हो जाती है। पर श्राधिकारा लोगोंको अपने शरीर और मस्तिष्कसे ही परिश्रम फरफे कपया पैदा करना पड़ेगा , श्रीर इसी कारण श्रपना उद्देश्य स्थिर करना न्नके लिए समसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अपने लिए ऐसा न्यापार, पेशा, नौकरी श्रयवा और कोई काम स्थिर करना चाहिए जी अपनी शारीरिक शक्तिया तथा परिस्थितिके जिलकुल अनुकुल हो। इसके विरुद्ध यदि बह श्रपने लिए फाई ऐमा काम से।च जो उसकी याग्यता या शक्तिमे घाहर हा तो अवस्य ही उसे विफल मनोरध होना पडेगा। जिस आरमी भी किन व्यापार करने की खोर हो उसे यदि रेलमें टिकट-कलक्टर यना दिया जायगा तो भला जीवनम उम्मे क्या सफलता हागी <sup>२</sup> जा जन्मसे तान उड़ानेका शौक्रीन है। वह ज्योतिष पढकर क्या करेगा १ एक इष्ट पुष्ट, श्रीर श्रीर साहसी मनुष्य शारी रिक परिश्रमवाले कार्योमें ही बहुत धन्छी सफलता प्राप्त कर लेगा पर विचारक या पत्रसम्पादक-का काम उसके किए भली भौति न है। सकेगा । पर ये सब विषय इतने गृद हैं कि साधारणत युवक लोग इन्द्र भली भौति नहीं समक सकते। केरल प्रास्क और अनुसरी लोगा के ध्यानमें हो वे प्रा सकते हैं। श्रतः यह फर्त्तव्य प्रधानत विचारवान् माता पिताका होना चाहिए फि वे त्रपनी सन्तानके लिए ऐसा काम साचें जो सब प्रकारसे उसकी रुचि, प्रवस्था और शक्तिके अनुकृत हो । वदि माता पिताने अपने पुत्रकी रुचि समक्रनेम कुछ भूल की तो परिणाम उलटा ही होगा। नानकशाहके पिता सो उन्हें सीदागर पनाना चाहत थे छोर बार बार सौदागरीके लिए रुपए देते थे पर दाया नानकक्या करते थे ? सप रुपए साधु मन्तोंको धिलाकर स्वय मगवद्भजनमें लग आते थे। युवकोंको उचित है कि वे व्यपने लिए वही काम सीचे जिसका

करना उनकी शक्षिके वाहर न हो। जिस कामके लिए दिल गवाही न दे उसे कभी न करना चाहिए। पर साथ ही अनुचित भय या घाशका के कारण अपनी शुद्ध इच्छा या प्रवृत्तिको कभी रोकना भी न चाहिए। युवावस्थामें मनुष्य स्वभावत साहनी होता है और श्रच्छे या तुरे परिणाम पर उसका घ्यान नहीं रहता। इसीलिए कभी कभी वह नि शक भावसे ऐसे ऐसे कार्मों का ग्रोमा अपने अपर ले लेता है जिनका पूरा उतारना उसकी शिक के ग्रहर होता है। अपनी शिकका ठीक ठीक अनुभग करनेमें मगमे अधिक महायता उस अनुभग-जन्य ज्ञानमें मिलती है जो कुछ कष्ट और हानि सहकर प्राप्त किया जाता है। आरिश्मिक अवस्थामें लोगोंकी नल्टी ऐसा ज्ञान नहीं होता और प्राय इसीलिए लोग अधिक धीरम भी राति हैं।

इस अप्रसर पर एक और वात वतला हैन। परम आप्रस्थक है। अपनी साधारण पमदको ही हमें अपनी वास्तविक और शुद्ध मिं व्या प्रवृत्ति न समक लेना चा हैए। अगर किलोको गाना वजाना कुछ अच्छा लगता हो तो वह यह न समक ले कि मैं मनारमें दूसरा तान-सेन प्रतिक ही आया हूँ। यदि अपरिपक युद्धिवाला कोई युवक किसी वहे भारी वैज्ञानिकको देर अय्या मका हाल सुनकर विना उसके परिश्रम और कठिनाइयोंका हाल जाने ही उसके समान वननेका प्रयन्न फरे तो अवस्य ही उसकी गिनती मृरोमे होगी। यगपि ऐसी मूले थडे-यूडों और वयस्क मतुष्योंसे भी हा सकती हैं— तथापि एक श्रद्धानी युवककी मूलोंकी अपेका वह यहुत ही कम हानिकारक होगी। इसीलिए सव कामोंमें यहासे सन्मति ले लेना और साय ही उनकी सन्मतिका पूरा पूरा श्राहर करना प्रदुत ही लामदायक होता है। आजकलके छुछ नवयुवक नई राश्मीके फेरमे

कर उनका निरादर और श्रममान करने लगने हैं। ऐसे लोग प्राय हानि ही उठाते हैं और श्रमेक प्रकारके लाभोंसे विश्वत रहते हैं। बढाकी सम्मतिसे चलनेमें पहलेपहल भले ही छुछ किन्नता ग श्रमुपयुक्तता जान पड़े, पर आगे चलकर सीग्र ही श्रमना भ्रम प्रकर है। जाता है श्रोग तम महोंके श्राहाकारी मननेमें श्रीर भी उत्तक

मिलता है। जा मनुष्य कठिनाइयों श्रोर विफलताश्राकी कुछ भी परवा न करक ष्प्रपने मार्गके कटकाके। बराबर दूर करता जाता है वही ससारका कुद कर दिग्नलाता है। पर इतनी श्रेष्ठ योग्यता बहुत ही कम लोगोंने होती है। जिन लोगोंने ऐसी ईश्वरप्रदत्त योग्यता न है। उन्हें उचिठ है कि वे अपने विचारोको उत्तमतर बनावें और राग, इंर्प्या, डेंप श्रादिस सदा दूर रहें। देसा करनसे उनका कार्य बहुत सरल हा जायगा श्रार याग्यतावाले श्रभावका द्वत्र धशामे पूत्त है। जायगी। जिस मतुत्यके प्रत्येक कार्य्यमे सत्यता श्वार प्रत्येक निचार में हुइता होती दे नही महानुभाव कहलानेके याग्य होता है। ऐसे मनुष्य पर श्रवित प्रतासनोंका कभी काइ प्रभाव नहीं पड़ता । यह कठिनसे कठिन विपत्तियोंका इरवरच्छा सममन्तर धैर्ग्यपूर्वक सहन करता है श्रीर सदा शान्त आर तिर्भव हाकर श्रापदाश्रीका सामना करता है। देखर श्रीर सत्यता पर उसका पहुत ही श्रटल विश्वास रहता ह। इस लिए मदा मत्य पथका अनुमर्ग्य करे। श्रार श्रप्यत्रसायपूर्वक अपने काममे लगे रहे। । मंनारके सभी लीग बहुत बड़े थियान, दार्शनिक, पैशानिक, आधिषकर्ता या कराइपति नहीं यन सकते । पर हाँ, सभी लोग श्रपने जीवनको प्रतिष्ठित के कार्य कार्य के

इसके अतिरिक्त यह जात भी ध्यानम रखन याग्य है कि अप्रतिष्ठा श्रोर विफ्नता छोटे श्रथवा तुच्छ समके जानेवाले कार्मो में नहीं है जिल्क उन कार्माका अपनी शाक्ति भर करनेमें हैं। जूता सीना निम्न-नीय नहीं है, निन्दनीय हैं मोची होकर खराज जूता सीना।

इस देशके लोगाम सबसे उड़ो जिलच्चणता यह है कि वे श्रपने वालका को निवारम्भ करानेके समय ही निश्चय कर लेते हैं कि लड़का पढ लियकर नौकरी करेगा । पर स्वतन्तापूर्वक घष्टीसाजी या निसात-नानेकी छोटी सी दुकान करनेकी अपेका किसी दफ्तरमें १४) महिने-की नौकरीको अच्छ। सममना पडी मारी भूल है। १४) के मुहरिर-का संबेरे दस बजेसे सन्ध्याके सात प्रजेतर दक्तरमे पीसना पहला है और जब उतनी थोडी आयमें उसका काम नहीं चलता तन वह सबेरे और सन्ध्याके समय लड़कोंको पढानेका अथवा इसी प्रकार-का श्रीर कोई काम ढ्ँढने लगता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन यहे ही कठोरपरिश्रममें वीतता हे स्रोर वह नडी ही दरिह स्रौर हु स्र-पूर्ण श्रवस्थामे इस ससारको छोडकर चल उसता है। यहतसे लोग . ऐसे हैं जो नौकरीमे जहत श्राधिक परिश्रम करते हैं। ऐसे मनुष्य यदि किसी स्वतन्त्र काममे नौकरीकी अपेता आधा परिश्रम भी करे तो वे श्रपेत्तारुत उत्तमतर जीवन निर्माह कर सकते हैं। पर वे नौकरीके उस भूतसे लाचार रहते हैं जो उनके माता पिता बाल्यावस्थामें ही उनके सिर पर चढा देते हैं।

इधर फुछ दिनासे अमेरिकाके साधारण निवासियोंको वकील, हाक्टर श्रयत्रा पादरो धननेका खब्त छुरी तरहसे सवार है। उनका श्रमुमान है कि इन्हीं कार्मोंने सबसे श्राधिक धन भी मिलता है श्रोर प्रतिष्ठा भी होती है। इसी खब्तके पीछे इचारों श्राटमी मर गए श्रीर हजारों असाध्य रोगासे पीड़ित हो गए। ऐसे लाग देहातियों और रूपकोंका उत्तम स्वास्थ्य देखकर नौतों उंगली दवाते श्रीर मन ही मन पद्रताने हैं। यही नहीं, जो पैशे उन्होंने बहुत अधिक धनप्रट समक कर खारम्भ किए थे, उन्होंने उनकी राटीतक ठीक ठीक नहीं चलती. और दूसरे कार्मोंका जिनमें अच्छी आप है। सकती है, वे लेग अप तिष्ठाके निचारसे आरम्भ भी नहीं कर सकते। यहाँके एक विचारवान् लैसकने ऐसे लागोंकी दुईशा पर शाक प्रकट करते हुए लिखा है कि ष्ट्रगर आप भिन्न भिन्न पेशों और न्यापारों के। एक टेनुलमे बने हुए भिन्न भिन्न श्राफारने-कोई गाल, कोई लम्बे, कोई तिकाने श्रार केई चौंकार—छेद सममें और श्राटमियोंका एन्हीं सब श्राकारोंके तकडी के दुकड़ मान ते। आप देखगे कि चौकोर दुकड़े गोल हेवाँम , गोल दुकड लम्बे छेदोंम और लम्बे दुकड़े तिकाने छेदामें रक्ते हुए हैं। श्रर्थात् एक वृक्षरेकी दरादेखी लोग ऐसे ऐसे कार्मोमें लग जाते हैं जिनके लिए वे कदापि उपयुक्त नहीं होते । और यही उनकी विश्लता थीर विपत्तियोंका मूल कारण है।

इन्ह्यामात्रसे ही हमारी थाग्यताका कभी ठीक ठीक परिचय नहीं
मिल सकता। ऋधिकारा लेगा ऐसे ही होंगे चिनकी इन्ह्याओं की कभी
केंाई निविष्ट सीमा ही नहीं होती। हम नित्यमित चिन मनेत्राज्यों के सम
देरते हें ये ऋबश्य ही बहुत ऊँचे खीर दूर होते हैं। करेतहपति बनने
की हमारी इन्छामान ही इस वातका पूराममाण नहीं है कि हम यास्तव
में करेंगड पति यनने के याग्य हैं खायवा किमी समय यन जायंगे। ससार
में ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है जा किसी महाकिये वे गएक काव्य
पदकर ही सत्रय महाकि वनने के स्वार देगने सगते हैं। पर ये कभी
दम यातका विचार करने की खावश्यकता नहीं समक्तते कि काव्यमे

थोडी सी गति या रुचि हो जाने अथवा केवल थोड़ेसे नीरस परोकी रचना कर लेनेमे ही मनुष्य सफलताके शिखर पर नहीं पहुँच सकता और वास्तवमें महाकवि बननेके लिए हजारों वहे वहे मन्याका ध्यानपूर्वक मनन करनेके अतिरिक्त किसी विशिष्ट दैवी गुणकी भी आवश्यकता है। यदि हम थोडे वहत जाशके साथ किसी कामम लग जार्य ते। इतनेसे ही हमें यह न समम लेना चाहिए कि हम उसम सफ्लता प्राप्त ही कर लेगें जजतक हम अपनी सारी शक्तियोंसे उस काम में न लगं तयतक हमें सफ्लताकी कोई आशा न करनी चाहिए। इसीलिए केवल इच्छाको ही योग्यता समक्ष लेना यडो आरा भूल है । याद हमारी इच्छा वलवती होकर कार्यस्पम परिएत हा जाय, हम उसम सफ्बता प्राप्त करनका दृढ निश्चय कर लें, श्रपनी सारा शाक्तयासे और श्रध्यवसायपूर्वक उस काम में लग जायँ श्रोर उस निना पूरा किए न श्राइनेका हट सकल्प कर लें तमी हम सफल मनोरय हानेको आशा कर सकते हैं , श्रन्यया नहीं। सबी सफलता भाग करनके लिए उत्कट इच्छा, हढ़ सकल्प, पूर्ण श्रध्यवसाय श्रार वास्तविक योग्यताकी श्रावश्यकता होती है।

श्रपने जीवनके उद्देश्य स्थिर करनके समय हमे इस यातका पूरा ध्यान रहाना चाहिए कि व एक सत्यनिष्ठ मनुष्यके अयोग्य अयवा अनुष्युक्त न हाँ। यदि हम श्रपनो आकाज्ञाश्रा आर ट्रश्या का पूरा करनेके लिए अनुचित और जायत सभी जपायांका श्रवलम्बन करने लग जायँ, तो मानो हम आत्मप्रतिष्ठा, सत्यता श्रादि गुणोंको तिलाजली दे देते हैं और इंश्यरश्रदत्त शक्तियोंका यदा बुरा उपयाग करते हैं। श्रपने आपको वहा मारी ध्यापारी और कमाऊ समम्केन वाले एक मले आदमीने एक बार एक मित्रसे श्रपने ध्यापारके

सिद्धान्तोंका वर्णन करते हुए कहा या-"में फिसी राह चलते भने श्रादमीको देखकर उमके पाँचों कपड़ों पर हाथ द्यालता हूँ श्रीर उनमें से दुपट्टा, टापी, रुमाल व्यादि जा कुछ मिल सके, तेनेकी चेष्टा करता हूँ । यदे यह हाशियार हो और बचकर भागना चाहे तो में उसके छगे-का धन्द लेकर हो सन्तुष्ट हो जाता हूँ। यदि कुछ भी न मिल ता भी में कभी दुरमे नहीं होता , क्योंकि ऐसे ज्यापारमें हानि की कभी छोई सम्भाजना हो नहीं हाती।" कैसे श्रीष्ठ और प्रशासनीय विचार हैं। ऐसे लाग यदि कमा अपना धूर्नतासे हजार दा हजार रुपए जमा भी कर लें ता भी वास्तविक सफलता कमी उनके पास नहीं फटकती। उलटे दिन पर दिन लाग उनकी धूर्ततासे अवगत हाते जाते हैं आर शीव हा रुन्हें श्रपने क्षकर्मांके लिए भारी प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप परना पहता है। यदि वे प्रहुत अधिक धूर्त हुए और उनके लिए प्रायश्चित्त या परचात्तापकी नीयत न आई ता भी उनकी आत्माको कभी शान्ति नहीं मिलती , दुष्कर्म्भ अनके हृद्यका सदा कवादते रहत हैं। अनके कुरुम्मोका सलारके अन्य लोगा पर जा विपाक प्रमाव पढ़ता है और उनसे देश, समाज और व्यापार ऋदि को जे। घषा पहुँचता है, वह अलग ।

मनुष्यमें दवाकाचा होना बहुत ही स्वामाधिक है और इसके लिए कोई उसकी निन्दा नहीं कर सकता, बिल्क वास्तवमें निन्दानेय बही है जिसमें उद्याकाचा न हो। पर वह उद्याकांचा सत्य और न्यायके गले पर छुरी फेरनेवाली न होनी चाहिए। सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टिसे उन्नति और वृद्धिकी इच्छा रखना युरा नहीं है, पर शुद्ध और सरहत आत्मा फेसी उन्नतिको कमा अपना लहय नहीं बनाती। हमें प्रित है कि हम न्यायपूर्वक इस बातका विचार कर लें कि जीवन,

परिश्रम, श्रध्ययन और कार्य श्रादिका वास्तविक परिएाम क्या होना चाहिए। कोरी प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छा बहुत ही बुरी श्रीर निन्दनीय है । जा मनुष्य ज्ञान, परिश्रम श्रौर जीवन के उपयोग श्रादि-का ध्यान नहीं रखता उसे मनुष्य न सममना चाहिए । सश्चा परिश्रम श्रीर प्रयत्न ही हमें वास्तवमें मनुष्य बना सकता है, परिखाम या फल-का उतना महस्त्र नहीं है। जो मनुष्य केवल परिणामके लिए ही लाला यित रहता है यह कभी पूरा पूरा प्रयक्ष नहीं कर सकता। उसके विचारोंमें उचता और शुद्धि नहीं हो सकती और इसीलिए मार्गमें पड़नेवाली कठिनाइयोंसे वह घयग जाता है। इसीलिए भगवान् श्री-कृप्णने गीतामें निष्काम कर्मका उपदेश करते हुए कहा है-"केवल कर्म करना तुम्हारे अधिकारमें है, उसके फलाफल पर तुम्हारा कोई वरा नहीं। किए हुए कम्मोंके फलोंकी खाशा मनमें कभी नः रक्रो। साथ ही यह सममकर चुपचाप भी न बैठ जाश्रो कि ससारमें अच्छे फलोंका एकदम अभाव है। पूर्ण ईश्वरितछ होकर अपने कर्त्तन्य करते रहा। यदि कार्य्य मिद्धहो जाय तो भी बाह वा और न सिद्ध हो तो भी वाह वा। यरा और अपयराको समान सममना ही ईरवरनिष्ठा है। फलकी इच्छा रखकर कोई काम करना बहुत ही जुरा है और जो लोग ऐसा करते हें वे स्टूरहें।"वास्तवमें यश श्रीर श्रपयशकी कुछ भी परवा न करके अपना कर्त्तव्य वरावर पालन करते जाना ही सबसे अधिक बुद्धिमत्ता हे।

कभी कमी बहुत ही छोटो और तुच्छ बातोंसे भी मनुष्यका सारा जीवन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार एक छोटी सी चिन-गारीसे सारा शहर । घोड़ीसी जल्दबाजी, नासमफी या सुस्ती से बहुत इहु अनर्थ हो सकता है। छोटे से छोटे होप या रोगको कभी अपेजाकी दृष्टिसे न दैराना चाहिए श्रीर उन्हें यथासाध्य शीन समूल नए करते का प्रयन करना चाहिए। श्राज हम जिस दोपको उपेचाकी र्रष्ट से देराते हैं वही कुछ दिनों वाद हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है श्रोर उस समय उससे पीछा छुड़ाना भी हमारी सामर्थ्य वाहर हो जाता है। श्राज यदि हम थोड़ा सा ख्यण ले लें तो कल हमें और भी मारी रक्तम लेनेका साहस हो जायगा और चार दिन वाद उसीकी छपासे हमारी सारी सम्पत्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए जहाँतक हो सके सब प्रकारके दुर्ग थों और दोगींसे बहुत बचना चाहिए।

श्रपना ब्यापार या पेशा निश्चित करनेसे पहले हमें श्रपनी वास्तविक रुचि और शक्तिका पता लगा लेना चाहिए। सम्भव हे कि गृहशिक्षा मिञोंके श्राचरण, परिस्थिति अथवा श्रन्य उपरी वार्तोका हम पर बहुत कुछ प्रभाव पड़े और उसके कारण हम अपने उचित पथसे हट कर दर जा पहें। कभी कभी इन कारलोंसे मनुष्यकी वास्तविक रुचि बहुत कुछ दब जाती है। जिस प्रकार पात कालसे ही दिनका पता लग जाता हे उसी प्रकार वाल्यावस्थासे ही मनुष्यके सम्बन्धकी बहुत सी मुख्य मुख्य यातें जानी जाती हैं । इस चास्ते प्रत्येक व्यक्तिके लिए यह परम आवरयक हे कि वाल्यावस्थासे ही वह ऐसी परिस्थिति और साधनोंसे विरा रहे जो उसकी मनोवृत्तियाको शुद्ध, उब और सबस वनावें और उसम सरलता, सुजनता, सत्यनिष्ठा और सात्विक भावोंका श्रारोपण करें। मन और वासनाओंको वशमें रखनेका श्रम्यास वाल्यानस्थामें ही पूर्ण रूपसे हो सकता है, आगे चलकर नहीं। वाल्या वरथामें इदय अपनी कोमलताके कारण सब प्रकारके सद्गुणा अयवा दुर्गु णोंको महण करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहता है। याल्यावम्याके सरकार ही युवावस्थामें प्रवल रहते श्रीर हमारे भविष्य जीवनके

विधाता होते हैं। वृत्तियाँ उमी समय हर तरहके साँचेमें ढाली जा सकती हैं। ऐसे महानुभाव यहुत ही कम मिलेंगे जिनका वाल्य काल का ख्राचरण ख्रपवित्र ख्रौर दूपित रहा हो। वाल्यावस्थामें प्रकृति अनुकरण प्रिय होती है ख्रौर ख्रासपासके लोगोंना जो कुछ करते देसती है उसे तुरन्त प्रहुण कर लेती है।

प्रकृतिपर प्रभाव डालनेके सम्बन्धमें एक श्रीर नात ध्यान रसने योग्य हे। पुरुष मात्रपर जितना श्रधिक प्रभाव खी-जातिका पहता है उतना श्रौर किसीका नहीं पडता । इस प्रभावकी प्रधानता उस समय श्रीर भी वढ़ जाती है जब कि माता श्रीर पुत्रका सम्बन्ध उपस्थित होता है। मनुष्य भाग वही बनता है जो उसकी माता उसे बनाना चाहती है । जो शिक्षाएँ हमें माता द्वारा मिलवी हैं वे चितातक हमारा साथ देती हैं। एक विद्वानने वहत ठीक कहा है-"एक माता सौ शिक्कोंके बरावर हे।" राजमाता जिजानाईने ही शिवाजीको बास्त विक शिवाजी बनाया था । बिना माता देवल देवीकी शिक्ताके स्त्राल्हा श्रीर अदलका हम उस रूपम नहीं देख सकते थे जिसमे कि श्रव देखते हैं। ब्रुवने अपनी माताके कारण ही इतना उच स्थान पाया था। परश्ररामसे उनकी माता रेग्राकाने ही इकीस बार चित्रवोंका विध्वस कराया था। नेपोलियन, पिट, जार्ज वाशिग्टन त्रादि सभी बहे बहे स्रोगोंने श्रपनी श्रपनी माताश्रोंकी वटौलत ही इतनी कीति पाई है। ऋपिकल्प दादाभाई नौरोजी भी सबसे अधिक अपनी माताके ही ऋगी थे।

माताके उपरान्त मनुष्यपर दूसरा प्रभाव उसके साथियोंका पड़ता है। किसी मनुष्यकी वास्तविक योग्यता या स्थितिका यहुत कुछ परि चय उसके साथियोंकी योग्यता खौर स्थितिसे ही मिल जाता है। एक

कहावत हे—"तुष्कम तासीर सोहबत श्रसर"। उत्तम संगतिसे मनुष्य में मद्गुण आते हैं श्रोर बुरी सगतिसे दुगु ए। प्रसिद्ध कारसी कवि शेव सादीने एक स्थलपर कहा है-"मेंने मिट्टीके एक डेलेसे पूज़ा कि तुममें इतनी सुगन्ध कहाँसे आई ? उसने उत्तर दिया, यह सुगन्ध मेरी अपनी नहीं है, मैं केवल कुछ समयतक गुलावकी एक क्यारीमे रहा था, उसीका यह प्रभाव है।" उसी कविने एक और स्थलपर कहा हे- "अगर देवता भी दानवोंके साथ रहे तो कपटी और दोपोही जायगा।" श्रयात् मनुष्यमें स्वयं जिन वातोंको कमी हो, उसकी पूर्ति मित्रोंद्वारा हो जाती है। इसलिए यदि इसमें उत्तम गुर्णोका श्रमाव हो और हम उस अभावकी पूर्ति करना चाहें तो हमें उचित है कि ऐसे लोगोंका साथ करें जिनमें वे गुण उपस्थित हा। अपने जीवनका परम पवित्र और आदर्श बनानेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम सदा ऐसे लोगोंका साथ करें जो विद्या बुद्धि, प्रतिष्ठा और विचार ष्पादिमें हमसे कहीं अच्छे हों।

एक पुराने लेराकका कथन हे— "जब तुम क्सिसे मिन्नता करता चाहो वो पहले उसकी परीत्ता कर लो, क्योंकि बहुत से लोग घड़े स्थार्था हुआ करते हैं और आपितिके समय कभी काम नहीं आते । + + + + एक सबा मित्र पहुत आ अहा सहायक और रत्तक होता है। जिसे सचा मित्र मिल जाय उसे समफता चाहिए कि मुमें सुचेरणी निधि मिल गई।" यद्यपि कारसीके प्रसिद्ध कवि सारीने एक स्थानपर स्पष्ट कह दिवा है कि इस ससारमें सचा मित्र नारी मिल सकता, और सम्भव है कि किसी विशेष आ दर्शकों देखते हुए उत्त कथन किसी आरातक सत्य भी हो, सधापि इसमें सन्देह नहीं कि ससारमें यहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने मित्राकों पेर विपत्तिकें समय

पूरा सहारा दिया है। श्रोर यथासाध्य मव प्रकारसे उनकी सहायता करके उन्हें अनेक प्रकारके कप्टोंसे मुक्त किया है । तो भी ऊपर जो चेतावनी दी गई है वह सदा ध्यानमें रखने लायक है , क्योंकि तुन्हारे जीवनकी उपयोगिता बहुत से श्वशोंमें तुम्हारे मित्रोंकी योग्यता श्रीर विचारोंपर ही निर्भर करती है। उत्तम गुर्खोवाले लोगोंसे मित्रता करी, तुम्हारा जीवन भी उत्तम हो जायगा। ऐसे श्राटमियोंको श्रपना श्रादर्श और पथ दर्शक बनाओ जिनका अनुकरण करनेमें तुम्हारी प्रतिष्ठा हो। जिस प्रकार उत्तम या निकृष्ट साख पदार्थोंका शरीरपर अच्छा या बुरा प्रभाव पढ़ता है उसी प्रकार मनपर श्रच्छी या बुरी साहयतका भी असर होता है। इसके अतिरिक्त सुयोग्य मनुष्यकी सगतिके कारण लोगोंका महत्त्व भी वढ जाता है और अनेक अवसरोंपर उनके उत्तम गुर्योंके विकाशकी बहुत श्रच्छी सन्यि मिलती है ⊬यदि रामचन्द्र न होते तो सुप्रीय या विमीपण्का इतना महस्य कहाँसे बढ़ता ? यिना श्रीकृष्णके सुदामाको कौन पृष्ठता ? निना चाणक्यके चन्द्रगुप्त और विना चन्द्रगुप्तके चाणक्यकी कीर्तिका इतना विस्तार कव सम्भव था?

बात यह है कि उदाहरए। या आदर्राका उत्तम मनीवृत्तियों पर बहुत अधिक प्रभाव पहता है। यह वह देशहितैपियों, विद्वानों और परोपकारियों के जीवनचरित इसीलिए पढ़े जाते हैं कि उनसे हमारी मनोवृत्तियों का सस्कार होता है और उनके उस बिचारा तथा उदार आश्योंसे हमें अच्छे अच्छे काम करनेकी उत्तेजना मिलती है। उदाहरण ही सबसे अच्छा शिलक है। शब्वोंमें दी हुई शिलाकी अपेला कृतियों द्वारा मिलनेवाले उपदेशोंका प्रभाव और महत्त्व कहीं अधिक होता है। वाल्यावस्थामें उर्दू की एक पाठ्य पुस्तकमें मैंने इस आश्यक कुछ पदा पढ़े थे कि एक बार बहुत अधिक गरमीके

कारण सारी पृथिवी सूरा गई थी और सब जीव वर्षाके लिये व्याप्तन हो रहे थे। त्र्यासमानमें वादल आकर इक्टु हुए श्रीर सत्र श्रापसने मिलकर थरसने और पृथिनीका ताप हरनेकी सलाह करने लगे। सलाह ही सलाह होती रही, पर स्वय बरसकर दूसरेको मार्गदियलाने का साहस किसीका न हुआ। यह देखकर एक साधारण यूँदको हुव ष्ट्रावेश ष्ट्राया और वह प्रथिवीकी श्रोर अपने साथियोंसे यह कहती हुई बढी कि यदि तुम लोगोंमें भी कुछ साहस हो तो त्राची श्रीर पृथिवीको शीतल करो। उस एक बूँदको वरसते हेसकर उसके पीड़े मारे नादल वरस पड़े और पृथिवीम लहर वहर हो गई। इस वर्णनसे जो चमत्कारपूर्णं ध्यनि निकलती हे उसकी सत्यतामें तिल भर भी सारेह नहीं फिया जा सकता। इस नित्य प्रति देखते हैं कि चहुत से लोग केवल साथियोंकी देखादेशी ही अपनी प्रवल इच्छा न होनेपर भी, कुमार्गमें फँस जाते और श्रमना सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि एक बहुत ही साधारण योग्यता और स्थितिका मनुष्य श्रन्छे श्रन्छे लागोंके साथ रहकर अपनी मर्घ्यांना बढ़ा लेता श्रीर श्रपने आदर्श साथियोंका समकत्त हो जाता है । गाँरिक उपदेश हमें भुपचाप दूरसे मार्ग विराला देता है और उदाहरण अपने माथ साथ हम मार्गमें ते चलता है। उत्तम उपदेशोंका महत्व अवश्य श्रधिक है पर जवतक उनके साथ उत्तम उदाहरण न हों उनका काई विशाप फल नहीं हो सकता।

भगवान् औरप्य और बुद्ध, बीर देशोमीय महाराया प्रवाप और दिवाजी, भएफुलिविलक युलसी और स्रब्ही जीवन घटनायोंका विचारपूर्वक अध्ययन करनेसे हमें जान पड़ेगा रि वास्तवमें हमारा जीवन अपेजाष्टत किवना हीन और नीच है और वसे उन्नत और सार्थंक करनेकी हमे कहाँतक आवश्यकता है। क्या इमसे यह शिता नहीं मिलती कि यदि इस अपने जावनके उद्देश्योंको उच बनाना चाहें तो हमे ऐसे श्रप्त लोगोंका साथ करना चाहिए जो सदा हमारी उन्नति में सहायक होते रहे श्रौर जिनके साथसे हमारी प्रतिष्ठा श्रोर मर्प्यादा वराजर बढती रहे ? एक आदर्श महान पुरुप हमारे लिए ससार-सागरमे दीपालयके समान हैजो कि हमें विपत्तिजनक स्थानकी सूचना ही नहीं देता, बिल्क हमें सुरन्तित मार्ग दिखलाता है, जा कि हमें केवल चड़ाने ही नहीं दिखलाता, वल्कि वन्दरतक पहुँचा देती है। उत्तम विचारोंसे इदय प्रकाशित हाता है और उत्तम काय्योंसे उसे उन्नत होनेमें उत्तेजना श्रौर महायता मिलती है । इसलिए सदा ऐमे लोगों का साथ करना चाहिए जो हमे ऊपरकी।श्रोर उठा सकें; श्रौर जिनमे हमे केवल नीचे ढकेलनेकी शक्ति हो उनसे सदा दूर रहना चाहिए। एक विद्वान्का कथन है—"ससारमें भलाईसे ही बहुतसा उपकार हो जाता हे । भलाई आर बुराई केवल श्रपनेतक हो नहीं रहती, वल्कि जिनका उनके साथ ससर्ग होता है, उन्हें भी वह भला या बुरा बना देती है। इसकी उपमा तालावमें फेंके हुए पत्यरसे दी जा सकती है जो एकके बाद एक, इतनी लहरे अपन्न करता और उन्हें बढाता जाता है कि अन्त मे वे किनारोतक पहुँच जाती हैं।" बुरे मनुष्यका साथ श्रापको कभी दूसरोंका उपकार करनेके योग्य नहीं रस सकता। श्राचरण का मूत्र तो पलीतेके समान है जहाँ तक उसका ससर्ग रहेगा वहाँतक रसका प्रभाव बरावर चला खायना ।

अपने जीवनका उद्देश्य स्थिर करनेमें हमें अनेक प्रकारके कार्ग्योंसे सहायता मिलती है। कभी कभी तो एक साधारण घटना ही हमारे लिए विस्तृत मान्यका द्वार रोलि टेती है। ऐसी घटना हमारी प्राप्तिक

प्रशृतिको किसी ऐसे काममें लगा देती है जा हमारे लिए बहुत उपयुक्त होता है। सप्तर्पियों के उपदेश से वाल्मीकि कुछ ही चर्णों में डाक्से साधु हो गए थे। इम्राहीम अहमद बादशाह अपनी लींडीने इसी कहने पर—"में थाड़ी देर इस मसनद पर सोई तो मेरी यह दशा हुई जो इस पर नित्य साता है, उसकी क्या दशा होगी ?" श्रपना सारा राज्य छोड़कर ककीर हो गया था। गोस्वामी तुलसीदासका उनकी सीके एक ही मर्म्मभेदी वाक्यने इतना यहा महात्मा और कवि यता दिया था। माग्यचक्रका पलटनेके लिए याङ्गसा सहारा ही गयेए होता है। पर हम में से अधिकाश नती ऐसे सहारेकी प्रतीहा ही कर सकते हैं और न उसकी प्रतीक्षाकी केाई विशेष आवश्यकता दी है। जिस काममें हम क्षे हैं वह यदि निन्दा न हो स्रोर हमारी प्रयुत्ति उसको स्रोर हो तो हमें अपनी सारी राक्तियोंसे उसीमे लगे रहना चाहिए। ऐसा करनेसे हम कभी परचात्ताप करनेका अवसर न मिलेगा। जा कार्य्य हमारे सामने उपस्थित है उसके पूरा करनेमें सारी शक्तियाँ लगा देना ही हमारा परम कर्त्तव्य है। ज्यान केवल इसी वातका रखना चाहिए कि इमारा वह कार्य्यः वह उद्देश्य पवित्र और प्रशासनीय हो और हम उसमें वरावर ईमानदारीसे लगे रहें।

अपने लिए फेाई ऐसा काम हुँ है निकालना जिसमें हमें पूरी सफ् लता हो सके, यहुत किन नहीं है। हमारी प्राइतिक प्रवृत्ति कई प्रकारसे अपना परिचय दे देती है। बहुतसे लोगोंकी प्राइतिक प्रवृत्ति का परिचय ता उनकी वाल्यायग्याम ही मिलजाता है। जा लाग अधिक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी प्रयृत्ति किसी प्रकार एयाण दव हो नहीं सकती। उसीसे सम्यन्य रखनेवाले विचार उनके हदयमें आते हैं और उसीके वे स्वप्न भी देशते हैं। सब अवस्थाओं में वे उसीमें तन्मय रहते हैं। जा मनुष्य किसी सम्भावित उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दिन रात चिन्ता श्रीर प्रयत्न करता रहता है उसके लिए निराश होनेका कोई विशेष कारण नहीं है। हाँ, पहले उद्देश्य निश्चित करने में किसी प्रकारका उतावलपन न करना चाहिए। जन एक वार उद्देश्य स्थिर हो जाय तब शीच ही यह न सममने लग जाना चाहिए कि यह ऋयुक्त अथवा कप्रसाध्य है। सदा नम्न, साहसी श्रीर धीर रहना चाहिए। क्रञ्ज लोग जल्दी जल्दी अपने काम बदला करते हैं। फल यह होता है कि वे एक में भी कृतकार्य्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त अपने पेशे या कामसे कभी घुणा न करनी चाहिए। कुछ लोग शारीरिक श्रम श्रयवा किसी प्रकारकी छोटी मोटी दूकान करना ऋपनी शान के खिलाफ समकते हैं। यह बड़ी उपहासास्पद भूल है। तुम अपने कामको श्रपना कर्तव्य सममकर करो; और कर्त्तव्य पालनसे बदकर प्रशासनीय श्रीर कोई चीज हो ही नहीं सकती । याद रक्खो, परिश्रम कभी मनुष्यका महत्त्व नहीं घटा सकता, केवल मूर्ख ही परिश्रमका महत्व घटा देते हैं। कीति प्राप्त करनेका उपाय कर्तव्य पालन ही है, निकम्मे बैठे रहना नहीं।

## तीसरा अध्याय ।

## . कुछ आवश्यक गुण्।

काई उत्तम उद्देश रियर करलेनिके याद सकलतापूर्वक उसकी पूर्वि करनेके लिए यह यात बहुत ही व्यावस्थक है कि मतुष्य रहता, एका-मता त्रीर व्यव्यवसायपूर्वक उसमें लगा रहे। बहुत से कार्व्योमें हाथ लगाकर सबमें विश्व-सनोरय होनेकी व्यवेक्षा किसी एक कार्विको योग्यतापूर्वक समाप्त करके उसमें यश श्रीर सफलता प्राप्त करना कहीं व्यच्छा है। जो मतुष्य विना लख्य व्यष्ट हुव निरन्तर परिक्रम करता रहता है उमके यशस्त्री होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। यहि किसी कारणवश्च हमें उसमें पूर्ण वित्य न प्राप्त हो, सोमी हम उरी तरह परास्त्र होनेके होयसे क्षवश्य वय जायेंगे। युक्रमें बुद्धिमान सेना-पति एक ऐसा स्थान हुँ ह निकालता है जहाँ शत्रु निर्वल या विपश हो, स्त्रीर किस उसी स्थानपर कपनी सारी शक्तियाँ एकत्र वह करके बाय- मग् करता और बहुधा विजय प्राप्त करता है। यही दशा श्रपने जीवन श्रीर सासारिक व्यवहारोंकी समकती चाहिए। एक वार जब हम उप-युक्त कार्च्य, श्रवसरया स्थान ढ्रॅंढ़ लेंगे ख्रौर उसीपर श्रपनी सारी बुद्धि श्रीर शक्ति लड़ा देंगे तो हमारे कृतकार्य्य होनेमे बहुत ही थोड़ा—शिक नहींके परावर-सन्देह रह जायगा। प्रत्येक महान पुरुपने उसी मानमे महत्ता प्राप्त की है, प्रत्येक सफल मनुष्यने उसी मानमें सफलता प्राप्त की है जिस मानमे उसने अपनी सारी शक्तियोंको किसी विशिष्ट मार्गमे लगाया है। इस वातको प्राय सभी वडे वड़े लोगोंने स्वीकृत किया हे कि किसी कार्य्यको हाथमे लेकर उसे पूरा करनेमें कोई पात उठा न रगाना ही सफल होनेका मूलमन्त्र है। एक तिहान्का कथन हे—"मेरा यह विश्नास नित्यप्रति दृढ होता जाता है कि महान् श्रीर तुच्छ, वल-वान और निर्नल मनुष्यामें केवल एक ही भेद है और वह भेद 'हट निरचय' हे । यह दृढ निरचय ऐसा होना चाहिए कि एक वार उद्देश्य स्थिर करके या तो विना उसे पूरा किए और या निना मरे कभी न छोड़ना चाहिए।" ससारमें जिवने कार्य्य हो सकते हैं उन सनको पूरा करनेके लिए यही गुण यथेष्ट और वही गुण आवश्यक है। साधारण योग्यताका मनुष्य भी यदि इसका आश्रय ले तो कभी किसी प्रकार की परिस्थिति, प्रतिकृतता या त्रुटि ज्यके मार्गमें रुकावट नहीं डाल सकती।

एक उद्देश्य स्थिर करके उसे अपनी सारी शाक्तियोंका क्रोड़ा-स्थल बनाने, तुन्द्वारा कार्य्य सिद्ध हो जायमा। चित्तको एक श्रोर छौर व्यवस्थित न रसना ही सबसे भारी दुर्गुण है। प्रायः लोग एक माथ ही बहुतसे माम करनेका प्रयन्न मरते हैं श्रीर उसीलिए वे कोई पाम पूरा और श्रम्ब्हीतरह नहीं कर सकते। यह दोष श्राजकल इतना श्रिधिक वढ गया है कि सभी स्थानोंपर एसका कुछ न कुछ श्रिकार श्रवरय विराई देता है। एक शिलाविभागको ही लीजिए जिसका उत्तर दायित्व सबसे बद चदकर है। शत्येक साधारण वालको विदालयने कमसे कम दो तीन भाषाएँ, गांखत (रेरा, इन्ह और दीज), इति हास, विज्ञान, चित्रकारी, भूगोल और अन्य कितने ही त्रिपय सीराने पड़ते हैं। गालकोंका स्वास्थ्य ठीक न रहनेका भी यही कारण है और उनके किसी विपयमें पारगत या इल न होनेका भा यही। यह दोंचे एकदेशीय नहीं, व्यक्ति अगद्वापी हो रहा है और वड़े वड़े विद्वानों का ब्यान भी इसकी और गया है। प्रत्येक विषय वा पक्ति वित्या तो बहुत अधिक कर दिया जाता है पर उसकी गृद्वा या गम्भीरताका कोई ब्यान नहीं रक्खा जाता। सन लोग यह बात भूल से गण हैं कि "एकहि साथे सब सथे, मब साथे सब जाय।"

'सकीरक फकीर' होनेवाले सांगोंकी हुँसी उड़ाई जाती है और वास्तवमें केवल सकीर पीटना है भी अयुक्त और निन्दनीय। पर यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उद्देश्यपूर्तिके लिए चित्तकी एकामवा और चीज है और सकीर पीटना और चीज। साथ ही बहुंशु व और बहुद्ध होना भी युरा नहीं है। युरा है किसी एक विषयको कपना सहय न बनाकर सक्ष विषयोंके पीछे तौड़ना। केवल एक विषयको अपने विचारोंका पूरा आधार बनाकर भी हमध्यन्य निषयोंका यथेष्ट परिषय और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक यात्री सीधी और साक सङ्कपर चलता हुआ उसके दोनों ओरकी हरियालोका आनन्द से सकता है और पित्तयोंका सुन्दर गान सुनकर अपना चित्त प्रकुलित कर सकता है। हरियालीका आनन्द केनेके लिए उसे सड़क छोड़कर रोठकी मेड़ों और नालियोंम जाने अयवा पित्रयोंका चहकना सुननेके लिए पेड़ोंकी हालियोंपर चढनेकी आवश्यकता नहीं होती । खेतोंमें केवल बोनें, सींचने और काटनेवालोंको जाना चाहिए और पेडोंपर चढनेका अध्यास अथानक जन्तुओंसे भरे हुए जगलोंमे रहनेवालोंको करना चाहिए, छोटे बड़े सभी राहचलतोंको उसकी वैसी आवश्यकता नहीं । जब हम किसी कार्य्यों हाथ लगा चुकते हैं तब और भी श्रनेक कार्य्य अपनी सुन्दरता या उपयोगिताके कारण हमें अपनी ओर सींचने लगते हैं । उनके प्रलोभनोंमे हमें उसी सीमातक आना चाहिए, जहाँतक कि हमारे मूल कार्य्यमें चित न पहुँचे । नहीं ती एकके बाद एक सभी कार्य्य हमें अपनी आर सींचने लगगे और तब "दोनों दीनमे गए पाँड़े, हनुआ हुए न माँड़े" वालो कहावत हम पर चरितार्य होगी।

यह एक स्वामाविक नियम है कि जर मतुष्य अपनी किसी विशेष शिक्त अधिक काम लेने लग जाता है तब उसकी शेष शिक्त माँ धीरे धीरे मन्द पड़ जाती हैं। इस नातने एक अच्छे लेखकका ध्यान अपनी ओर यहाँतक आकर्षिन किया कि उसे अन्तमेलियाना पड़ा—अपनी ओर यहाँतक आकर्षिन किया कि उसे अन्तमेलियाना पड़ा— "प्रत्येक कार्य्यमें कृष्ठ न कृष्ठ स्वतन्त्र विशेषता और विलक्त ता होती है, और उस काममें जो मतुष्य लगता है उसकी अनेक शारिरिक, मानसिक और नैतिक शाक्तियाँ वेतरह ठढी पड़ जाती हैं। यहुत अधिक काम करते करते जुलाहा एक जानदार करणा यन जाता है, विशान्यसनी एक जीवित विश्वकोश हो जाता है और वकील साहव का मूनी किनायोंकी चलती फिरती अमलारी वन जाते हैं। अन वह समय दूर नहीं है जब कि एक पूरा आदमी तैयार करनेके लिए दिमाग एक आदमीका केना होगा, इन्द्रियाँ दूसरे आदमीकी, इदय तीसरे आदमीका और शरीर चौये आदमीका।" विस्ति एकामतामे

इस सीमातक पहुँचनेसे बचानेकी भी उतनी ही आवस्यकता है, जितनी कि राय चिचकी एकामताकी। किसी एक उद्दर्यकी पूर्तिके लिए अपनी सारी शक्तियोंका बुरी तरह जिल्हान कर देना कभी प्रश् सनीय नहीं कहा जा सकता। सब शक्तियोंको कुछ न कुछ जागृत गरा कर उद्देश्य सिद्धिका प्रयत्न करना ही सबको अभीष्ट होना चाहिए।

इसी प्रसरामे यह भी कह देना आवश्यक जान पहता है कि किसी फार्प्यमें मत्रप्यको इतना अधिक न लग जाना चाहिए कि उसम स्वास्थ्य जवान दे दें। जो लोग श्रपने कर्सव्यका इतना श्रधिक ध्यान रखते हैं वे वडी नारी भूल करते हैं। जब हम किसी कार्य्यको अपना कर्तव्य समक लें तय उसके पालन और निर्वाहके लिए हमाए श्रस्तित्व बहुत आवरयक है और इस आवश्यकताको पूरा करनेके लिए हमें अपने शरीर और बात्माका भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय हम कोई लम्या चौडा काम खारम्भ करें तब हमें यह भी उचित है कि बीच बीचमें कोई ऐसा काम भी छेड़ दें जिससे हमारी तबीयत यहत जाय। इससे हमारी शक्ति और उत्साहमें एक विलल्ग नवीनता आ जायगी और इमारे मूल उद्देश्यकी पृत्तिमे और भी सहायता मिलेगी। इन सिद्धान्तींका ध्यान न रसनेके कारण बरुवसे लोग अपने प्राणतक सो चुके हैं। बीच बीचमे चित्तको प्रफुल्लित करके खपने कार्व्यमें मने रहनेवाले लोग भी प्रायः उतना और वैमा ही खच्छे काम कर लेते हैं जितना एसे चफीकी तरह दिन रात पीसनेवाले लोग करते हैं। श्रन्तमें चलकर "सरी और सुमका लेखा यरायर" हो ही जाता है।

जीवनकालमें होनेवाली अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंकी शिकायत करते हुए प्राय लोग अनेक जुटियोंका भी जिक्र करते हैं। पर यरि म्यानपूर्वक देखा जाय तो जान पड़गा कि अनेक प्रकारके अभावों और परिस्थिति आदिके कारण लोगोंको उतना हतारा नहीं होना पड़ता जितना कि पहुतसे कामोंको एकसाथ छेड़ देने श्रौर उन्हें श्रव्यवस्थित रीतिसे करनेके कारण होना पड़ता है। हमारे इस कथनसे वहतसे लोग सहमत होंगे कि लोग श्रपनी योग्य मानसिक शक्तियोंका दुरपये।ग करके ही उन्हें नष्ट कर देते हैं और अपने आपको किसी याग्य नहीं रखते । जिस प्रकार वह सेनापति, जो अपने सैनिकोंका बहुत दर तक इधर उधर बितरा देता है, कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार वह मनुष्य भी जो कि अपना ध्यान बहुत से विपयोंपर बेहगी तरहसे बॅटा देता है, कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आदमीके मनकी तुलना आतशी शीशेसे दी जा सकती है। जिस प्रकार त्र्यातशी शीशेसे गरमी उत्पन्न करनेके लिए उसपर पडनेत्राली सत्र किरणोंको एक ही केन्द्रपर इकट्टा करना पड़ता है उमीप्रकार मतुष्यके। किसी कार्य्यकी पूर्तिके लिए अपनी वृत्तियों और शक्तियोंके। एकाम करके उस कामपर लगानेकी आवश्यकता होती है। श्राकाश में इधर उघर छितराए हुए चादलके टुकड़ोंसे केाई काम नहीं निक-सता। छाया श्रथवा वर्षा उसी समय हाती है जब कि सत्र बादल एकत्र हो जायँ।

ऊपर कही हुई सव वातोंका निचोड़ यही है कि जीवनमें एक सारिवक उद्देश्य निश्चित करके उसकी सिद्धिके लिए अध्यवसायपूर्वक और सारी राफियोंसे उसमें लग जाना चाहिए और फिसी प्रकारकी विच्नवाधाओंसे घवराना न चाहिए। साथ ही काममें इतना तन्मय हो जाना भी ठीक नहीं कि उससे स्वास्थ्य अथवा अन्य काय्यों या वार्तोंको हानि पहुँचे।

साधारएत प्रत्येक कार्य्यके द्दोनेमें कुछ समय लगता है। एक

का प्रसाद हैं और रामश्ररके निकट समुद्रपर वना हुआरेल का नय पुल इसीकी घदोलते है। यदि मनुष्यको अपने आप और अपन चद्देरयका साधुता चोर सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास हा तो सपकता भी उसके लिए बहुतसे ध्वशोंने अवस्यम्मात्री है। ऐसा मनुष्य पाइ ससारको सन्तुष्ट न भी कर सके पर श्रपनी श्रारमाको श्रवस्य सन्तुष्ट कर लेता है। यदि इस मनुष्य-जातिके जरकर्पका इतिहास देखें वा समस्त घड़े घड़े फाय्योंके मूलमें हमे श्राध्यवसाय श्रीर हद निश्चपके खितिक श्रीर कुछ भी दिलाई न देगा। यौद्ध, ईसाई श्रीर मुहस्मरी श्रादि यह यह मत इन्हीं वोनोंके द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं। एक विद्वान् कहता हे- "दुनिया मिट्टी नहीं यत्कि लोहा है और मनुष्यके हायमें उसे अपने योग्य और अनुकृत वनानेके लिए हरीड़ा दिया गया है, आवश्यकता है उसे हदतापूर्वंक निरन्तर चलानेकी ।"

एक छौर विद्वान् फहता है—"अपने काय्योंने अनुरागपूर्वकप्रयास फरानेसे ही मनुष्य बड़ा भारी झावा वन सकता है। तरन्तर अभ्यात से ही मनुष्य बड़ा भारी झावा वन सकता है। कि स्वया कराया से ही मनुष्य किसी वार्य्योंने दक्त हो सकता है। इन सपवा कारण क्या है ? स्पष्टत इसका यही कारण है कि हमारी प्रष्टित ही गेसी धनाई गई है कि हम जिना गेसा किए किमी प्रकारका झान, विद्या, फला, कौराल या और कोई ऐसी धान नहीं सीरर सकतें जो हमें कोई कार्य करनेके योग्य बना सके। किसी कामको करनेका हम जान होना ही यथेए नहीं है। उसे पूरा करनेकी धास्तविक शक्तिका अथ यह है कि वह विद्या या कहा हमारी रग रग में पैठ जाय और मार्ग में पढ़नेवाली अङ्चनोंकी रत्ती भर भी परवा । करके उनके साथा रण खंगोंको हम उतनी ही अल्ली और धनवानमें पूरा कर हालें

जितनी जल्दी श्रीर श्रमजानने हम रस्तिमें फिसलिनेके समय गिर्रेनेके व वचनेके लिए किसी सहारंपर हाथ डालते हैं।"

कार्य्य-साधनमें दर्सरी बंडी श्रीवर्यकता श्रारमस्यमं या श्रात्म निमहकी होती है । श्रापंने मिखार्जिको काबूमे रगना, बहुँत जल्दी प्रसिन्नें या खेप्रसन्न न हो जॉना, प्रत्येक विषयपर शन्ति होकर न्यायसँगत विचार करना और वेसिनाओं के अधिकारमें रेसेनी, आदि वातें इसी : के अन्तर्गत हैं। राधर्ट एमस्वयं नीमक कौराकारकी स्त्रीने एक चीर बंहें क्रींधर्में श्रोंकीर जॅब अपने पतिकी एक बड़ी हरतें-लिस्तित प्रीतें श्रींग-में भीते दी तम एन्स्बंध शान्तिपूर्वक कलम दीवीत लेंकर उसे फिरसें लिसमें बैठ गयां । कारलाइलंके साथ भी एक जारें ऐसा ही हुआ। था। उसने श्रपनी एकं पुस्तकंकी हस्तं लिखित प्रति श्रपने एक मिने-कीं पंढनेके लिए दी थी। उस भित्रके नौकरने उसे रही कागजीका बहल सम्भक्तर उससे जाग जला डालीं ! यदापि मूंल मन्यं यदे शांक जौर परिश्रमसे लिखे जाते हैं और किसी प्रन्थकों केवल स्मर्ए शक्तिकी संहायतासे दोवारा लिखना वहत ही नागवार गुजरता है पर तो भी कारलाइलने अपने मित्रसे कुछ भी न कहा और पुन वह प्रन्थ लिख डाला। एक मनुष्यने भीड़में अपना पैर हुचला जानेके कार्ए उसी क्षंचलनेंदालेको जोरसे एक थप्पड़ मारा । यप्पड़ खानेवाबेने पहुत ही नम्रतापूर्वक फंहा-"महाशय, श्रापको यह जानकर दु रा होगा किं मैं अन्वां हैं।"

ध्यात्मसयममें फभी जल्दयाजी नहीं होती । उसके सव काम ठीक समयपरहोते हैं । इस संभ्वन्धमें धैय्यकों भी उसका एक द्या सममना चाहिए। वहुतसे लोग उताबलेपनके कार्रण फलोंकों पकनेसे पहले ही तोड़ लेते हैं, पर आत्मसंयमं उन्हें ऐसी करनेसे रोक सकता द्यीर रोकताहै ।

वह ठीक समयपर मनुष्यसे काम कराता है और यदि एक यार वह काम ठीक न उत्तरे तो पुन उससे शातिपूर्वक वही काम करात है। समारमें फठिनतासे कोई ऐसा महान पुरुष मिलेगा जिसे पहत प्रयत्रमें विभन्नता न हुई हो। विकल-मनोर्ध हानेमें किसी प्रशासी लजा नहीं है, बास्तविक लजा उसके लिये फिरसे प्रयत्न न फरनों ही है। हतारा हो जानेपाला मनुष्य कभी कोई काम नहीं कर सकता। श्रारमस्यम मनुष्यको कभी हतारा नहीं होने हैता, बल्कि उसे काम करनेकी और अधिक शांक प्रदान करता है। जिस समय हमारे उपर चारों खोरसे विपन्तियोंकी पौछार होने लगती हे उस समय ब्रात्मसयम एक मजबूत ढालका काम देवा है। जीवन-कालमें अनेक प्रकारके सफटों. रुठिनाइयों और घाघायाका श्राना स्वामाविक श्रीर श्रनिवार्य है, पर यदिहम बीरता,धैर्य्य चार साहसपूर्वक उनका सामना करता उनसे इम बहुत ही थोड़ां हानि पहुँचेगी । दु स उस ममय फमीहमार सामने नहीं ठहर सकता अब कि हम टढतापूर्वक उसके सामने हटे रहें । कायरों नो ही अपना पीछा करनेवालेके पराकी आहट सुनाई दती है , बीरोंको नहीं । यन्त्रीप दुस्तिता या इसी प्रकारके किसी और कष्ट का वास्तिक मुल्य या उपयोग सममना सहज नहीं है, पर इतना थवरय समम लेना चाहिए कि त्रिना तपे सोनेका रग नहीं रिनलता। जयतक हमें प्रमाणित करनेका कोई खबसर न मिले तयतक हम यह कैसे कह या समक सकते हैं कि हममें धात्म-निप्रह है। अनुमय हम यही यतलाता है कि विना परिश्रमके जीवनसे किसी प्रकारना लाम नहीं रठाया जा मकता। जबतक जमीन अच्छी वरह जीती-योई न जाय सववक उसमें अन्ही क्रमल नहीं हो सकती। यिना यए महे मनुष्यमें शक्ति नहां आती। कृष्ट ही एक ऐसी- चीक रे जो हमारी

शक्तियाको मन्द नही हाने देती थोर इनसे यरावर काम कराती रहती है। दृढ़ निरचयसे ही कठिनाइयाँ दूर होती हैं खोर कठिन परिश्रमसे मार्गकी रुकावटें हृदती हैं। ये सब चीजें हमारे मनुष्यत्व थीर आत्म वतकी परीज्ञा करती हैं और हुमे खात्म-संयमी वनाती हैं।

परिस्थिति श्रीर साधनोंकी शिकायत करना भी पड़ी भारी भूल है। जिस मनुष्यमें कुछ भी वास्तविक योग्यता होती है वह प्रत्येक मिलने वाली चीजसे ही अपना कुछ न कुछ माम निकाल हेता है और उसे श्रपने लिए उपयोगी वना लेता है। श्राजसे हजार बरस पहले लोग बहुत साधारण नार्वोकी सहायतासे मा बड़े वहे समुद्र पार कर ही लेते थे और अब भी सैकड़ों नये नथे वैज्ञानिक आविष्कारही जाने और बड़े बड़े जहाज वन जानेपर भी पार ही कर लेते हैं। आदमी काम करने-वाला होना चाहिए, फिर उसे चाहे जैसे साधन मिलें उनसे वह काम निकाल ही लेगा। यदि हमें विज्ञानका शौक हो और हम शी शेकी बहुमूरय निलयौ और बड़ी बड़ी जीतलें खरीदनेमे श्रसमर्थ हों तो हमें नरकट या हुके की निगाली और मिट्टीकी नाँदसे ही काम चला लेना चाहिए । श्रुच्छे उपकरण श्रायश्य श्रायिक उपयोगी होते हैं, पर उनके श्रभावमें हमें एकदम हाथपर हाथ रराकर वैठ न जाना चाहिए। पहले हमें जितनी सामग्री मिल सकती हो उतनीसे ही काम चलाना चाहिए। जन हम उन सनसे लाभ उठा लेंगे तन हमें श्रनायास ही कुछ श्रीर श्रिधिक साममी भी मिल ही जायगी। एक विद्यार्थीने एक प्रसिद्ध चित्रकारसे पृछा-"महाराय, श्राप रग किस चीजसे मिलाते हें ?" उत्तर मिला-"बुद्धिसे" श्रीर वास्तवमें यही मूलसिद्धान्त है। र्वाढया यदिया सामा नोंके मिल जानेपर भी ।वना बुद्धिके कोई काम नहीं हो सकता !

कारमर जा पना कुछक काइ काम नहां हा सकता । क्यात्म निर्मरता भी यद्दा भारी गुख है। प्रसिद्ध विद्वान् वेकन कहता

है—"जान पड़ता है कि लोग घन ओर बतका वास्तविक मर्य नही सममते । धतका महत्त्व तो ष्मावस्यकतासे ऋधिक श्रीर बतका ब्रोड स्यकता से कम समकते हैं। श्रात्म निर्भरता और भातम<sup>न</sup>नेपह दोनों ही मनुष्यको अपनी टकीसे पानी पीना और अपनी रोटी याना सिखलाते हैं क्षा अपनी जीतिका निर्माह करनेके लिए स्वर मया परिश्रम करनेकी शिला देते हैं और मतुष्यको जितनी अन्ही चीचें मिलती हैं उन सबका सदुपयोग कराते हैं।" वास्तविक घनका वहीं है जिसे फेवल अपनी योग्यता और वाहुबलका भरोसा हा। ऐसा मनुष्य श्ववसर पड्नेपर सदा प्रस्तुत, शान्त श्रीर कर्तवय-परायण रहत है और उसे किसी बातकी कभी नहीं होती। पर जो मतुष्य दूसरोंके भरोसे चलता हे यह अवसर पड़तेपर भयभीत और अकर्माएय हा जाता है। मनुष्यके लिए वास्तविक प्रसन्नता उमी सम 4 होती है जप कि वह विना किसी पथटर्शककी सहायता है श्रपने मार्गमें चल पड़ता सपन श्रपते कानमें स्वह जाता है। जो मनुष्य चाप अपने पैरोंपर खड़ा होना जानता है, उसे ममारने और किसी ची उठा अत्वरय क्वा नहीं रह नाती।

श्रास्म तिभरता ही मनुष्यका सनस्य है। श्रारंशिकी एक कहावत का श्रामित्राय है—"जो लाग श्रामनी सहायता श्राप करते हैं उन्हांकी सहायता ईरबर भी करता है।" मारी कठिनाइयाँ दूर करनेका पर समसे श्रवद्या मृत्यमन्त्र है। जो लोग स्वय कोई कर्तक्य या श्योग न करके केयल ईरबरमें आर्थनाएँ किया करते हैं उनस्पर ईरबर भी हवा करनेकी कोई श्रावस्थकता नहीं समस्त्वा। गोमाई मुलसीदासकीन

<sup>«</sup> एक कवि करता है---

<sup>&</sup>quot;शपनी कर्जी खाद कै, देश पानी पीड । देज परार्द शोपद्रों, मत बसचाये जीय ॥"

कहा है—"कादर मन कर एक ष्रधा।। दैव दैव आलसी पुकार।" जो लोग अकर्म्मव्य होते हैं जिन्हें परिश्रम करनेमें मय या लजा है, श्रयवा जो ईश्वरीय रूपाके श्रपात्र होते हैं वे ही हाधपर हाथ रखकर ईश्वरीय रूपाके भिल्लक भी वनते हैं। स्त्रय कमर कसकर काममें लग जाओ छोर तथ देरों कि ईश्वर मी विना लुम्हारी पार्थनाके श्राप ही श्राप तुम्हारी कितनी सहायता करता और हुम्हारी मार्गकी कितनी किंठ नाइयाँ हटाता है। अपने खन्ताकरणसे मिलनेवाली सहायता मनुष्य को समल बनाती है और दूसरोंसे मिलनेवाली महायता दुर्बलता एरफा करती हैं। जिस मनुष्यमें आत्मिमरता है वही श्रपनी रक्त के सारे प्रपाय कर सकता है। दूसरों सहायतापर निभर रहनेवालेकी स्थिति वही ही अरिचत होती हैं। नारियल या घड़ेकी सहायतासे आवमी कभी तैरना नहीं सीर्ट मकता, वैरना वही सीखेगा जो साहस करके पानीम कृद पड़ेगा और हाथ पैर मारेगा।

जिससमय अमरसिंह राठौर जोधपुरसे निकाल दिए गए उस समय क्या वे एकदम निराश और 'िक फतर्ज्याधमृद' होकर वैठ गए 'ि महीं, उन्होंने उस्ताहपूर्वक फहा था—"हमारा राज्य तो यह साझ है। इसकी होना धारें राज्यकी सीमा, इसका सिरा सिहासन और इसकी मुठ हमारा राज्याना है। इसकी सहायतासे एक मारवाइ फ्या सारी प्रथिवीका राज्य किया जा सफता है।" वश्रीय अमरसिंह अपनी अमिलापा पूरी न कर सके वे और इससे पहले ही वीरगित पासुके ये तथापि शाहजानके दरवारमे पहुँचकर चन्होंने जो हलजल मचाई वी और जिस मकार अपने राष्ट्र जीकी दे कि ये नहे ही हटनिकायी, धीर, साहमी और कमंगील थे।

रमति श्रीर सफलता को कोई तो भाग्याधीन यतलाता है श्रीर कोई

उन्हें चतुराई श्रीर धूर्त्ततापर श्रवलम्बित करता है। कोई यह यह धनवानोंकी सहायताको सबसे वडा साधन सममता है श्रीरकोई किनी दैवी शक्तिको । जिसकी समममे जो घ्याता है वह वही धतलाता है। पर जो लोग ससारके बहुतसे लोगोंके उन्नति-त्रमपर स्नू व विचारकरहे हैं वे शीब ही समम लेते हैं कि इन सब कयनोंमें कोई विशेष सार नहीं है। उन्नति और सफलता प्राप्त करनेके लिए दूसरोंका मुँह ताकने श्रीर प्रतिकृत परिस्थितिके कारण हतारा होकर चैठनेसे कभी कान नहीं चलता, काम निकलता हे केवल सप प्रकारकी फठिनाइयों का तुच्छ समकते और अपने निश्चयपर हुद रहकर प्रयत्न करते रहनेस। जो लोग वास्तवमें 'भनुष्य' कहे जानेके योग्य होते हैं वे दूसरोंकी सहायताकी जरा भी परवा नहीं करते। दूसरोंकी सहायताकी अपेता फरना ही अपनी अयोग्यता और असमर्थता सिद्ध फरना है। इसके सिवा मनुष्यकी सारी शक्तियोंके लिए यह बहुत घातक है। योग्यता और श्रावश्यकता दोनों पास ही पास रहती हैं। यदि हममें थोग्यता नहीं हे वो हमारी जावस्यकवाएँ कभी पूरी नहीं हो। सकतीं। फठिनाइयाँ मेलकर सशक वनना ही जीपनका रहस्य जान पड्ता है। जो मतुष्य कठिन परिश्रम करके जगलों और पहाडोंका चकर लगाता हुआ खुन बहते हुए पैरासे घर आता है उसीक साय सव की और साथ ही ईरवरकी भी महानुभृति होती है। पर गरी सगाकर चुपचाप होटे रहनेपालेके साथ किसीकी कभी सहानुमृति नहीं होती। कर्त्तरयपथ यदा ही चीहर और कौटोंसे भरा हुआ है। जो उमपर चलनेमें समर्थ होता है वही उन्नत, सफल और सुरगे कहलाता है। विपत्तियाँ, मामटें और विषयनताएँ चादि ही हमारी रा ते वों ने जामन् श्रीर उन्नविशील बनाती हैं,हमें और श्रधिकपरिशम करनेकी सामध्ये

देती हैं श्रीर हममें श्रात्म-निर्भरताका पवित्र श्रीर उच गुए उत्पन्न करती हैं। उनसे हमे कभी घाराना न चाहिए। हमे सदा यही समफना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्यका ससारमे कुछ न कुछ निश्चय उद्देश्य श्रीर फर्त्तव्य है श्रीर वह उद्देश्य श्रीर फर्त्तव्य श्रपने श्रीर समस्त मान उजातिके हितके लिये कोई काम करना है। इसकी प्रिके लिए हमें खपने विचारों श्रीर कार्योंमे स्वतंत्र वननेका अभ्यास करना चाहिए। ससारके सब मनुष्योंमें परस्पर एक प्रकारका सम्बन्ध है घोर उस सम्बन्धके कारण प्रत्येक मनुष्यके कार्योका ससारके श्रन्य मनुष्योंपर किसी न किसी रूपमें श्रवश्य प्रमाव पड़ता है। हमारे काय्योंका प्रभाव हमारे मगी-साथियों और हमें जाननेवालोंपर पड़ता है और आगे चलकर उन लोगोंका प्रभाव उनसे ससर्ग रखने घालोंपर पड़ता है। इस प्र कार यह कम बरावर पढ़ता जाता है और समस्त मसार जान्छादित कर लेता है। हमारे कार्य्य और जाचरण श्रादि एक ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं जो किसी न किसी रूपमें स्थायी श्रीर प्रभावशाली हो जाता है। यही विचार हमें उच श्रीर श्रादर्श जीवन व्यतीत करनेकी श्रावश्यकता वतलाता श्रीर हमें उसके लिए उत्तेजित करता है। ससारके अन्य मनुष्योंके प्रति हमारा जा कर्त्तन्य श्रीर उत्तरदायित्व हे उससे हम किसी प्रकार उच या भाग नहीं सकते। यह ठीक है कि हममेसे प्रत्येक मनुष्य न तो वाल्मीकि या विश्वामित्र के ममान ऋषि श्रोर महात्मा हो सकता है श्रोर न महाराखा प्रताप या मेजिनीके समान देश-सेवक । पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक मनुष्यमे मानव-जातिका कुछ न सुछ कल्याण करके उसकी प्रसन्नवा श्रीर सुरा बढ़ाने श्रीर उसे पवित्र श्रीर उत्तमोतर बनानेकी शक्ति अवस्य है। हम अपने कार्यांसे लोगोंके सामने सत्यता, कर्त्तव्यपरा- यणता, सहनरीलता श्रीर स्वतत्रता श्राविके श्रच्छे श्रादर्श उपस्थित कर सकते हैं जितमे ससारका कल्याण होनेमें थोड़ी बहुत सहायण श्रवश्य मिलसकती है। यह सिद्धात सहासबके ध्यान रखते योग्य है।

एक विद्वान कहता हे-"ससारके सभी कार्यामं सफलता प्राप्त करनेके लिए साधारणत जिचारशील, परिश्रमी श्रीर मितब्यवा होत को भागस्यकता होती है। समय या धनका किसी प्रकारका हुरुपयोग या अपन्यय करना अपने आपको फल सिद्धिसे दूर करना है। जो लोग श्रारम्भसे ही समय श्रोर धनका महत्त्व सममने लगते हैं उन्हें आगामी जीवनम कभी कोई घड़ी कठिनता हो ही नहीं सकती।" झगर सच पृद्धिए तो व्याजकल व्यधिकाश ससारपर वापन्ययना ही सिका जमा नुत्रा है। यह अपन्यय धनका भी होता हे और समयका भी। यही नहीं, यहुनसं लाग अपनी योग्यता, गुर्खों और शक्तियोंका भी दुरुपयोग अधवा अपन्यय बरत हुए देख जाते हैं। यदि यह कहा जाय क ससारकी आधी चन्नतिका मूज वाधक किसी न किसी प्रकार-का च्यप्टयय ही हे तो कृछ चायुक्ति न हागा। चम्य देशाकी श्रपेत्ता भारतके पीछे यह रोग और भी धुरी शरहसे क्या हुआ है। यदाप अनक सभ्य देशों के विद्वान् भी अपने देशजासियों के इस तुर्ग एका रोना रोते हैं पर उन नेशोंके लिए यह दुर्गु रा उतना हानिकारफ नहीं है जितना इस देशके लिए। क्योंकि उनका देश शिक्ति है, सम्य है, सम्पन्न है और अनेक प्रकारकी विद्याओं खंह कलाओंना भाएडार है। पर भारत सरीख़ दरिद्र, मूर्ख और ख़घोगत देशके लिए तो उसे महाविप हो सममना चाहिए। अन्यान्य वातोंके माथ प्रत्येक बस्तुके मित श्रोर मद्व्यवको भी सफ्लता श्रीर फ्लग्रामिदा प्रधान धीर ष्ट्रायस्यक ष्ट्रग सममना चाहिए। यदि श्रध्यवसाय और परिश्रमके

साथ हम भितञ्ययको भी भिला दे हो "सोना खौर सुगन्य" वाली कहावत चरितार्थ हो जाय धौर हमारे पूर्ण सफल-भनोरथ होनेमें जरा भी सन्देह न रह जाय।

एक वडे निद्वानने एक स्थानपर कृष्ठ उत्तम सिद्धान्तोंका वर्णन किया है जिसका साराश यहाँ पर हे देना उपयुक्त ज्ञान पढ़ता है। यह कहता है—"जो लोग वास्तवमें कुछ काम करना चाहते हों उन्हें बहुतसे परामशो खाँर उपदेशों पर कभी ध्यान न देना चाहिए। खपना योग्यता श्रीर स्थितिका विचार करके स्वय श्रपना कर्तव्य श्रीर सिद्धान्त निरिचत फरना चाहिए। वहुत ही छोटी छोटी घानोंका भी उतना ही ध्यान रत्मना चाहिए चितना कि बडे बड़े विषयोंका रक्त्या जाता है। धनको सर्वरव न समम्बन्द केवल उद्देश्य-सिद्धिका साधन सममना चाहिए। कभी स्वार्थी न वनना चाहिए। स्वार्थी होना केवल दड़ा भारी हुर्गु ए ही नहीं निल्क अनेक दूसरे हुर्गु एोंकी खानि भी है। यह बुद्धि श्रीर विचारको नष्ट कर देता है, सुन्दर वृत्तियों श्रीर गु.गों ना सत्यानाश कर वेता है और मनुष्यका एकदम अन्धा बना देता है।" जिस मनुष्यमें स्याधको जितनी हो ऋधिक मात्रा हो उसे उतना ही भत्रानक पापी ससमना चाहिए। स्वार्थी मनुष्य एकदम त्रियेकहीन होता हे और अपने लाभके लिए ससारका बडेसे वडा ऋतिष्ट फरनेके तिए तैयार रहता है। ऐसे खाडभियाका समाजनें मा कभी कोई खाटर नहीं हाता। प्राय स्वाधी मनुष्य बहुन ही नीच, घृषित धीर तुन्द्र समका जाता है। यह दूसरोंके लिए तो अनिष्टकर होता ही है, साथ ही उसका इदय भी कभी शान्त श्रीर सुन्वी नहीं होता। "पर जो मनुष्य दूसरोंका ध्यान रखता है, उसके अमज श्रीर खुखी होनेमें ऋधिक देर नहीं लगती। परोपकार एक ऐसा गुरा है जो अपने कर्त्ताको ही श्रधिक

लाभ पहुँचाता है , श्रोरोको कम । इस प्रकार दूसरोंका उपकार कता मानों प्रकारान्तरसे स्वयं श्रपना हित करना है। यदि हमारे साथ भेंद्र श्रातुचित न्यवहार किरे तो हमे उचित है कि हम उसके साथ सभ्यता, दया श्रोर सत्यताका न्यवहार करें। इस तरह हम श्रमेक प्रकार हे गु या श्रोर करनेके साथ ही साथ श्रमेक तुन्छ पृत्तिवाले लोगों शे परास्त करके उन्हें श्रपना वना लेंगे।"

यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि किसी प्रकारका कर्म्म थ्या नहीं जाता, जसका कोई न कॉई फल अवश्य होता है। ऐसी दशाम हम क्यों न ऐसे कार्य्य कर जिनसे ससारके दुर्गु खों और दु खोंका नाग तथा सदु जा और सुर्योका वृद्धि हो ? यदि कोई नीच अपनी नीचता-पर खड़ा रहे तो हमें उसीके साथ जम समयतक वरावर शिष्टता, कोमलता और द्याका व्यवहार करते रहना चाहिए जवतक कि वह अपना दोय स्थानकर सत्यथ पर न आ जाय। सच महानुभाया के यही लक्षण हैं।

उत्तम परिणाम तक पहुँचनेके लिए हमें अपनी मानसिक शिक्तयों का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक काम खून साच समम कर और उसका ऊँच नाच देखकर करना चाहिए। किसी प्रकारक पच्चात या उतावलापन न करना चाहिए। जहाँतक हो सके ध्रपनी जानकारी बदाते रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तुसे हुछ लाभ उठाना चाहिए और प्रत्येक घटनासे हुउ शिन्ना महण करनी चाहिए। एक यार हमें जो ज्ञान या शिन्ना प्राप्त हा उसे कभी भूलना न चाहिए और अवसर पहनेपर वरावर उसका सदुपयोग करना चाहिए। यिह हम प्रतिदिन एक ज्ञान और एक शिन्ना भी ममह और महण करें तो हमारा भारहार खतुल और खतुपम हो सकता है। हमें कभी एतन्न

न होना चाहिए। जो लोग दूसरोंना किया हुन्ना उपनार नहीं मानते; लोग वहत शीघ्र उनके माथ उपकार करना छाड़ देते हैं। श्रा हम फिर श्रपने वसव्यकी श्रोर मुकते हैं। जीवन-यात्रामें उपयुक्त होनेपाले अनेक गुर्णो और अभ्यासींका कुछ कुछ वर्णन ऊपर किया जा चुका है। पर एक मवसे श्रावश्यक गुएके विषयमें श्रमातक कुछ मी नहीं कहा गया। वह गुरा कुरालता, पद्गा या कार्यं करनेकी वास्तविक योग्यता है। इस गुणकी सभी अवसरों-पर श्रावश्यकता पडती है। यहुतसे लोग शुद्ध चरित्र श्रीर विचारवान् होकर भी केवल इसी गुराके अभावने कारण अच्छे अच्छे अवमर नष्ट कर देते हैं, श्रौर जिन लोगोंमें यह गुए होता है वे श्रपनी साधा-रण बुद्धि श्रीर शक्तिसे भी नाजी सार ले जाते हैं। सनुष्य विचार द्वारा अपना कर्तव्य निश्चित करता है, पर यादे उसमें कार्य्य करतेकी यह शिक्ष, यह प्रतिभा न हो तो स्वय नह और उसके विचार आदि व्यर्थ हैं । रढता, फुर्तीलापन, तत्परता, मृदुल स्वमाव श्रादि कई वातें इस गुराके अन्तर्गत हैं। इसकी सहायतासे मनुष्य अनेक प्रकारके श्रपराघों श्रीर बुरी अयुत्तियोंसे यचा रहता है। प्रत्येक श्रयसरपर उसीके अनुकूल शुभ कार्य्य करना और प्रत्येक कार्य्य उपयुक्त और अनुकूल अयमरपर करना ही इसका फल है। इसीको इस अनुमव-जन्य दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। इसकी सहायतासे प्रत्येक नृटि या श्रावश्यकताका तुरन्त पता लग जाता है और उसकी पूर्तिका उपाय भी तत्काल निकल त्याता है। यह किसी सुत्रवसरको व्यर्थ नहीं जाने देता।

कुछ लोग प्रतिभाको पदुतासे ऊँचा श्रासन देते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिभा एक उच श्रीर प्रशसनीय गुख है, पर केवल इसी कारण पहताका तुन्छ न सममना चाहिए। कभी कभी तो प्रतिभाते निकलनेवाले कामोंको पहता ही मनुष्यके लिए उपयोग। वनाती है। इसके अनिरिक्त प्रतिभा एक ऐसा गुरण है जो स्वयं लोगोंमें नहीं हा स तता, पर पहुता बहुतसे अशोंमें अनुभव, दूरहिराता, आत्मनिष्य आदिका सहायतासे प्राप्त की ला सकती है। व्यदि यह कहा जाय कि अतिभाकी अपेला पहुतासे जगतका अधिक कल्याण हुआ है ता इव अखुति न होगी। वास्तवमें नित्य प्रतिके सासारिक कार्योमें पहताने ही यहुत अधिक सहायता मिलती है। यथि हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि धन आर प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही मानव-जीननका प्रकार प्रदिश्व हमा चाहिए तथापि इसमें सन्देह नहीं कि लिचारगोलोंकी अपेका कर्मगी आधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

सफलता प्राप्त करने हे लिए सबसे खांबरवक यह है कि मतुष्य अपने आपका परिस्थितिक अनुकूल बनावे अर्थात परिस्थिति बाद जैसी हो, उससे लाभ लंडावे,— लोगों के साथ सद्च्यवहार रक्ते, समयंकी आयायस्यय ताएँ जाने और यधासम्य लोगोंको उपगुक्त उपग्रेस अपने सम्मतियाँ है। मनुध्यके लिए केवल उचित कार्य्य करना ही कार्य्य करने पर्याप्त नहीं है, वास्तव मे उचित समय और स्थानपर ही उचित की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इतने जल्दयाय होते हैं कि वें पहला क़दम उठानेसे पहले ही दूसरा क़दम उठाने यहले और स्थानपर करताओं का अर्थित स्वाप्य अर्थन उठानेसे पहले ही दूसरा क़दम उठाने आर्य करताओं का अर्थित स्वाप्य करताओं का अर्थित स्वाप्य कार्य करके बीचका रास्ता किना चले ही उदिए स्थानतक चटपट पहुँच जाना चाहते हैं, और बहुधा यही उनकी निकलताओं का कार्य होती है। विचारशक्तिक अभावक कारण उतनी विकलताओं का कारण होती है। विचारशक्तिक अभावक कारण इतनी विकलतायाँ न ही होती जितनी पटुराके अभावक कारण इतन है।

पदुता ही एक ऐसा गुण है जिसकी आवश्यकता छोटे वडे, निजके श्रीर सार्वजनिक सभी कार्योंमें होती है। जिस मनुष्यमें पदता नही होती वह अपने उतावलेपन, भहे न्यवहारों और मूर्पतापूर्ण वार्तोसे सबको कुछ न कुछ हानि पहुँचाता अथवा अप्रसन्न कर देता है। उससे ससर्ग रुपनेत्राले सभी लोग किसी न किसी रूपमें उससे दू पित होते हैं। ऐसे ही ऋादमियोंमेंसे किसी एकने एक बार थिएटरमें लाई नार्यस से कहा था-"वह सामनेवाली औरत कितनी मदी है।" उत्तर मिला "हाँ, यह मेरी स्त्री है।" उस मूखने कुछ सजित होकर फिर कहा "वह नहीं साहय, उसकी बरालनाली।" लार्डने कहा—"वह मेरी वहत है।" 'ससारवर्षण्' में कलक्टर साहनके निमन्त्रण्का आदान श्रहकायसे लवा हुआ उत्तर भेजनेवाले श्रौर निश्चित समयसे ढाई घटे पहले पहुँचनेवाले सैयद काजिमहुसैन ला बहादुर इसी श्रे खीके थे। वहाँ पहुँचकर सानेकें कमरेमे कलक्टरकी मेमकी मृत वहनकी निशानीवाला शीशेका बना हुआ नकली फूलाका गुलदान तोड्नेवाले मौलवी मुक्तर्रमद्सैन साहय तहसीलटारमे भी इसी गुएका श्रमाव था। श्रीर कलस्टर साहनके त्रानेपर सैयद साहय श्रीर मीलवी साहवके परस्पर भगइकर एक दूसरको बनानेने तो मानो उसकी हद ही कर दी थो। फान्यपद्रता या समभदारीके अभावके कारण कभी कभी बड़ें विचारशील भी घारता खाते और मुँ हके वल गिरते हैं। बहुत ही साधारण सममके लोग जो काम वडी सरलतासे कर लेते हैं वहीं बड़े वडे विचारशीलोंसे नहीं हो सकते। कैसे आरचर्यकी बात है कि हरि धन्द्र सरीया नररत अपनी इतनी वड़ी सम्पत्ति नष्ट कर दे आर सिरजा श्रसद्उक्षा खाँ सालियको जेल जाना पड़े । पर थोड्रेसे विचारसे ही यह ऋश्चर्य दूर हो जाता है। बात यह है कि गृद विचार करनेकी शक्ति

श्रीर घर गृहस्थीके बहुत ही साधारण काम करनेकी योग्यतामें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है। श्राकाशके तारोंघर दृष्टि गड़ानेवाला वहां मारी दार्शातिक जमीनपरकी श्रोटी सी गड़हीमें फिसल सकता है श्रेर किसी दीवार के छेटमें हाधीकी पूँ छ जहीं हुई दैराकर घयरा श्रीर सोच सफता है कि इतने छोटे छेटमें हाथी कैसे चला गया ? न्यायशावके प्रसिद्ध खाचार्य्य गोतम एक बार अपने विचारोंमें मन्त चले जाते थे। चलते चलते वे एक पड़ गहुहमें गिर गए। खाममे स्वय देख मालकर चलतेकी तो खायरथकता उन्होंने नहीं ममकी, पर हाँ, ईश्वरसे अपने पैरोंके लिए मो नेप खबश्य माँग लिए, श्रीर तमीसे चनका नाम अन्तपद पड़ गया।

अनेर निपर्योके पूर्ण ज्ञाता और विचारशील परिडतकी अपेना एक साधारण बुद्धिमान् नडी योग्यतासे सारेसासारिक काम कर होता है। इसी लिए विचार या विदाकी अवेचा वुद्धिवस अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसी बुद्धियलके अभावके कारण राजपुत्रको अपने विताके सामने परीज्ञाके समय मुद्रीमें न्याई हुई चीजको जो कि वास्तवमें व्यॅगूठी थी, चक्कीका पाट कह्ना पडा था। नहीं ता उसके व्योतिप विद्याके पूर्ण परिस्त होनेसे किसी प्रकारका सन्देह नहीं था श्रीर उसी पारिहरयके बलसे उसने पहले ही कह दिया था कि हाथमें क्याई हुई चीज गोलाकार है । श्रीर उसमें पत्यर जड़ा नुश्रा है । प्रविभा विचारों का फेवल समद्द करती है, उनका यथेए उपयोग करना पटुतारा काम है। जो काम प्रतिमा बिना किए छोड़ देवी है उसे प्रायः पटुता पूरा कर देती है। विचारशील शालकी ग्याल हो निकालते रह जाते हैं ऋीर कार्च्यवडु अथवा कर्मशील सारे कार्य सनाम करके रस्य देते हैं। वह कोरी विचारशीलता हीथी जिसने मूर्खं परिदृतके इदयमें "पृतापारे

पात्र वा पात्राघारे घृतम्।" का सशय उत्पन्न कराकर उसका सारा घी जमीनपर गिरवा दिया या। यद्यपि विचारशीलता श्रीर पटुता दोनों ही मानसिक शक्तिका विकाश हैं श्रीर दोनों ही अपने अपने कामके लिए बहुत उपयोगी हैं, तथापि कम्प-संसारमें सबसे अधिक काम श्रान्तिमसे ही निकलता हैं। जो लोग हायमें लिये हुए कार्य्यके श्रग प्रस्थगसे भली भौति परिचित होते हैं, जो सब कठिनाइयोंका पहलेसे ही अनुमान करके उनका सामना करनेके लिए तैयार हो जाते हैं श्रीर जो अपने मुद्धिवलसे प्रस्थेक सुश्रमसर ढूँढ निकालते हैं वे ही सासा-रिक कार्योंमें सफलीमृत हो सकते हैं।

बहतसे लोग ऐसे होते हैं जो न तो अपने निचारोको स्थिर रख सकते हैं और न अपने कार्योंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका निर्णय कर सकते हैं। ऐसे लोग स्वय वो सदा हुखी रहते हैं और दूसरोंको **इँसी उडानेका अ**यसर देते हैं । जिन सोगोंको अपने आपपर विरयास नहीं होता और जिनमें मानसिक दुर्वजता अधिक होती हे वे कभी किसी बात पर दृढ नहीं रहते। लेखक एक ऐसे सज्जनको जानता है जिनमें कार्य्यपटुता तो बहुत अधिक हे और जिन्होंने फर्ड तरहके काम श्रारम्भ किए और बुद्ध समयतक श्रच्छी तरह चलाए हैं, बहुत कुछ साहित्यसेवा की है श्रीर कई व्यापार किए हें, पर श्रपनो श्रस्थिरता श्रोर जल्दी जल्नी श्रपने निर्णय यदलते रहनेके कार्य उन्हें पूरी सफलता किसी काममें प्राप्त नहीं हुई । ऐसे लोगोंको भी वहत्तसे अशोंमें श्रकम्मेरयोंमें ही गिनना चाहिए। तसनउने एक प्रसिद्ध नवायने जो वड़ ही अस्थिरचित्त थे, एक बार एक परगनेका शासन फरनेके लिए एक फर्म्मचारी नियुक्त करके भेजा। ज्योंही वह फर्म्म-चारी उस परगनेमें पहुँचा त्योंही इसके पास वापस लौट त्र्यानेका

परवाना गया श्लीर उसके स्थानपर काम करनेके लिए दूसरा श्रादमी श्राया। इस दूसरे श्रादमीको श्राते वेर नहीं हुई थी कि वह मी वापस वुला लिया गया और उसके स्थानपर तीसरा आदमी आया। तीसरे श्रादमीकी भी वही दशा हुई । जन चौथा श्राटमी नवाव साहबकी श्राज्ञा पाकर उस परगनेकी श्रोर चलने लगा तन उसे नवाद साहद के विचारोंकी अस्थिरताका ध्यान आया। वह किसी क़दर मस खरा था इसलिए घोडेपर दुमकी तरफ मुँह करके सवार हुआ और नगरसे वाहर निकलकर परगनेकी श्रोर चलने लगा । जब बह छह दूर चला गया तब नवान साहबने सहलकी छतपरसे उसे घोड़ेकी द्धमकी तरक मुँह करके वैठे हुए देखा। इसपर उन्हें बहुत कुनूहत हुचा चौर उन्होंने एक सवार भेजकर उसे युलवाया चोर उससे घा पर उत्तटे सत्रार होनेका कारण पूछा । उसने उत्तर दिया ।- "हुज्र, मुक्तसे पहले तीन आदमी वहाँ काम करनेके लिए भेने गए और वहाँ पहुँचते ही घापस बुला लिए गए। इसलिए सुमे भी डर था कि सुमे चापस बुलानेका परवाना आता होगा और उसी परवाने हे आसरे में घोड़ेपर महलकी तरफ मुँह करके वैठा था।" नवाय साहय यहुत लक्षित हुए और आगे फिर कभी उन्होंने अपना निरचय बदलनेने वनी शीवता नहीं की।

वही वही फिटनाह्याँ जा पड़नेके समय यह यान यहुत श्रावरयक है कि मतुज्य तुरन श्रयना सिद्धान्त श्रोर कर्त्तेच्य निरिचत पर के। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनसे किंद्रन श्रवसरींपर पड़ा काम निकलता है। मान लोजिए कि दस पाँस आदमी कहीं साय जा रहे हैं। मार्गेमें फोई वडी भारी दुर्घटना हो गई। उस समय श्रोर सप लोग लो घनराकर 'कि कर्तव्यविमृद्ध' हो जायेंगे, पर कर्तव्य श्रीर उपाय श्रादि उसीको सुर्केंगे जो स्थिर श्रीर ज्यवस्थितिचत्त होगा। उस समय ऐसे मनुष्यके द्वारा जो काम निकलेगा उसके लिए सव लोग उसकी प्रशसा करेंगे श्रीर सवा उसके छतन्न रहेंगे। ऐसे ही मनुष्य जहाज हुवनेके समय जिना किसी प्रकार ज्याङ्गल हुए जहाँ तक हो सकेगा नार्योद्वारा लोगोंकी रज्ञाका प्रयन्ध करेंगे श्रीर उन्हें किनारे या दूसरे जहाजतक पहुँचाकर उनके प्राण्य वचावेंगे। ऐसे ही लोग सैनिकोंकी घजराहट दूर करके उन्हें फिरसे युद्ध-स्थलमें एकत्र करेंगे श्रीर लड़कर श्रन्तमें विजयप्र प्रस करेंगे। श्रीर ऐसे ही मनुष्य किसीको सौंप काट लेने या किसीके जल जानेपर तुरन्त ऐसे उपाय करेंगे जिनसे उस मनुष्यकी पीडा तुरन्त कम हो श्रीर जान वच लाय।

यह वात अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि स्थिर और व्यवस्थित-चित्त होना बहुतसे श्वशॉमें शारीरिक शक्तिपर निर्भर करता है। यद्यपि यह स्वय एक नैतिक शक्ति है तथापि शारीरिक बलसे भी इसका बहुत कुछ सम्बन्ध है।यही बात और भी श्रनेक नैतिक श्रथवा मान-सिक गुणोंके विषयमें कही जा सकती है। चात यह हे कि मनपर शरीरका बहुत कुछ प्रभाव पडता है। कमी कभी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं जो वड़े ही टढ़ चित्त लोगोंको भी विचलित कर देती हैं। प्रत्येक मनुष्यमें स्थिरता श्रीर व्यवस्थासम्बन्धी गुणका कुछ न कुछ यीज अवश्य होता है और यदि हम प्रयत्न करें तो वह बीज अकुरित होकर शुभ फल-दायक भी हो सकता है। दुर्नल मनुष्य भी यदि किसी प्रकारका उतावलापन न करके ईश्वर और अपनी शक्ति पर दृढ विश्वास रक्रों तो वह बहुत कम विचलित होगा । स्थिर-चित्त श्रीर श्रविचल वने रहने का श्रभ्यास उसी नैतिक श्रीर मानसिक शिचाका एक ऋग है जो मनुष्यको वास्तवमें 'मनुष्य' यनाती है।

यदि इस शिक्तामें हमें कहीं कहीं विफलता भी हो हमें घयराना न चाहिए । जिस समय हमारे हदतापूर्वक हटे रहनेकी श्रावस्पकता हो इस समय हमें विचलित न होना चाहिए और जल्ीसे यह न समक्र लेना चाहिए कि हममें यथेए स्नात्म-चल नहीं है। उस समय हमें कुछ न कुछ अवश्य निर्मीय कर सेना चाहिए। एक इस कुछ न निश्चित करनेको ष्प्रपेचा किसी प्रकारका श्रमपूर्ण निश्चय कर लेना भी वत्तम ही है। जो लोग स्वयं किसी प्रकारका निश्चय नहीं कर सकते वे सवा उत्तम अवसर दूँ दुने और वूसरे लोगोंसे सम्मतियाँ हैनेमें ही श्रपना सारा जीवन गॅवा देते हैं। पर जो लोग हद निश्चयी होते हैं वे किसी कामको केवल असम्भव समग्रकर ही नहीं छोड़ देवे , वरिक जहाँतक हो सकता है उसे पूरा करके छोड़ते हैं। एक विज्ञ कहता है—''तुम जो कुछ यनना चाहते हो, यही वन नाते हो, क्योंकि हमारी इन्छा शक्तिका ईश्वरके साथ इतना घनिष्ठ सम्यन्य है कि सधे हृदय और शुद्ध विचारसे हम जो कुछ वनना चाहते हैं यही वन जाते हैं।" सच तो यह है कि विना इस दृदताके हमारा नीयन विलक्त निकम्मा श्रोर न्यर्थ है। हड़ताका एक और गुए वह है कि वह मनुष्यको विचारवान् श्रीर न्यायशील बनाती है श्रीर उसके द्वारा कभी कोई अन्याय या अनुचित कार्य्य नहीं होने देती।

किसी व्याकिसमक दुर्घटनापर विचार करके अपना मिवण्य फर्नेज्य निश्चित करनेके लिए उपस्थित घुद्धि की व्यायरयकता होती है। जी उपस्थित-युद्धि होते हैं ने प्राय बड़ी वही कठिनाइयाँ यहत ही सहजमें दूर कर लेते हैं। जिस समय व्याताव्हीन चित्तार से भीमसिंहको पकड़ ले गया था उस समय पद्मिनीकी उपस्थित-युद्धि-ने ही बहुत ही सहजमें उसके पतिको शतुव्योके हाथ से छुड़ाया था। श्रीरगजेयका निमन्त्रए पाकर जब शिवाजी दिल्ली गए श्रीर जाकर शत्रश्रोंके जालमें फँस गए तब नहीं भी उपस्थित नृद्धिके कारण ही शिवाजी श्रौर सम्भाजी श्रपना छटकारा कर सके थे। जिस समय महारानी श्रहिल्या गाईके पति श्रीर खसुरका देहान्त हो गया उस समय होलकरोंके विशाल राज्यका सारा बोक महारानी पर ही श्रा पड़ा था। पर वे इससे जरा भी न घतराई और उन्होंने तुरन्त श्रपना भविषय कर्तव्य निश्चित कर लिया। उनके दीवान गगाधरपन्तने यह तेरा चाहा कि वे एक दत्तक और कुछ वार्षिक व्यय लेकर इन सन मगड़ोंसे श्रलग हो जायँ श्रीर मुक्ते मनमानी करनेका श्रवसर मिले , पर श्रहिल्याने उसकी दाल न गलने दी । यही नहीं, बल्कि जब इससे चिदकर गुगाधरने राघोवा पेशवाका भड़काकर उससे महासुनीके राज्य पर चढाई करवा दी तब उस समय भी महारातीने अपनी उपस्थित-बुद्धिके प्रभावसे ही राघो नाका जहाँका तहाँ चुपचाप बैठा दिया और अपने राज्यका युद्धके अनेक दृष्परिणार्मीसे वचा लिया। श्रभी हालमें एक वकील साहवकी विलक्त्रण उपस्थित-बुद्धिका विव रण समाचारपर्जोमें छपा था। वकील साहय दूसरे दरजेकी गाड़ीमें

श्रभी हालमें एक वकील साहवकी विलक्त उपस्थित-बुद्धिका विव रण समाचारपर्तोमें छपा था। वकील साहव दूसरे दरजेकी गाड़ीमें वैठे हुए श्रा रहे थे। उसी डब्बेमें एक मेम साहव भी थीं जो वकील साहवके पासके रूपये मृद्रकना चाहवी थीं। मेमने वकीलमे कहा कि तुम श्रपने सन रूपये मुम्मे दे दो, नहीं तो मैं चेतावनीकी खजीर खींच कर रेल रुकवाऊँगी और तुम पर कुत्सित व्यवहार करनेकां श्रमियोग सगाऊँगी। वकीलको चुप देराकर उसने किर दो वार वही वात कही और जब वकील साहवने उस पर कुछ ध्यान न दिया तो वह खंजीर र्राचनेके लिए श्रागे थदी। वकील साहवने देशा कि या तो रुपये देने पड़े गे श्रीर या मुक्तदमेंमें कसना पड़ेगा। उसी समय उनकी उपांस्यत दुद्धि काम कर गई श्रोर उन्होंने मेम साहवसे कहा—"में बहरा हूँ। श्राप जो कुछ कहती हों, वह कार्ड पर तिराकर मुके भी बतला दें ता कदाचित् में श्रापकी कुछ सहायता कर सकूँ।" मेम साहव जालमें श्रा गईँ श्रोर उन्होंने श्रपना मतलब लिराकर वफील साहवको दे दिया। यम फिर क्या था, वकील साहनने उसी कागडके सहारे मेम साहन पर मुकदमा चला दिया।

इस नातकी सत्यतामें तिनक भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि उपस्थित-युद्धि और टहनिश्चयी न होनेके कारण ही बहुतसे युवक अपना कर्तन्य पालन करनेमें असमर्थ होते हैं और एभी सक्तवा प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मूर्ख ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे विद्वान् भी स्थिर चित्त और हदीनश्चयी न होतके कारण किसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। वे अपने सामने सैकडों मार्ग देखते हैं पर उनमेंसे अपने लिए एक भी नहीं जुन सकते। वे सदा उनके गुण और वोपोंकी ही भीमासा करते रह जाते हैं और कभी कार्य ते नमें नहीं उतरते। ऐसे लोगोंको उस गोवाजारसे शिक्षा लेनी चाहिए जो बहुत ही उरिदावस्थामें गहरा गोवा लगावा है और कुछ देर बाद अनेक विपत्तियों मे ज्यावा हुआ बड़े बड़े बडुसून्य सोवी लेकर कपर निकलता है।

इस अवसर पर उत्तम अभ्यासींके सम्बन्धमें भी कुछ कह दैना आवश्यक और उपयुक्त जान पहता है। बात यह है कि हम अपनी जिस इच्छाको जान-बूककर अथवा विना जाने-यूक्ते अनल होने देवे हैं और जिसे हम ययासाच्य पूरा करके ही छोड़ते हैं वही धीरे धीरे समय पाकर हमारे हृदय पर पूरा अधिकार कर लेती है। हमारे उस इच्छाके अधिकृत हो जानेका ही नाम अभ्यास है। आहत, स्वभाव, देव, यान आदि सब इसीके पर्याय हैं। जब यह इच्छा पहुत हो हढ श्रौर यलवती होकर श्रभ्यासका रूप धार ध कर लेती है तव वह ऐसी भयानक प्रभावशालिनी हो जाती है कि हम उसके सामने। श्रौरा उठाकर देरानेका मी साहस नहीं कर सकते। उस समय हम पूरी तरहसे उसके वशमें हो जाते हैं, उसका जादू हम पर सदा चलता रहता है। किसी कविकायह कहना बहुत ही ठीक है,—

"नीम न मीठी होय सिचौ गुड घीसे । जाकर जौन स्वभाव छुटै नहि जीसे ॥

जिस प्रकार किसी कंलके पहियेके लगातार जोरसे घुमते रहनेके कारण उस कलमें इतनी शक्ति आ जातो है कि वह लोहेंके घडेसे घडे दुकडोंको देखते देखते पतली चहर पना देती है जसी प्रकार हम जिस इच्छाके वशमें सदा रहते हैं वह इच्छा अभ्यासरूपमें परिएत-होकर इतनी वलवती हो जाती है कि वह कभी रोकेसे नहीं रुकती और सभी मिलनेवाले साधनोंको अपने अनुकल बना लेती है। इस स्थल पर यह सममानेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि उत्तम अभ्यास विपत्तियोंसे हमारी कहाँतक रज्ञा कर सकेंगे और नीच 'प्रभ्यास हमें अपने जालमें फँसाकर कहाँ तक नीचे ले जायँगे। मानव-जीवनमें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अनेक प्रकारकी फठिनाइयों श्रौर विपत्तियोंका होना श्रनिवार्य्य है। पर उत्तम श्रभ्यास हमें उनके दुष्ट प्रमायसे सहजहीमें वचा सकते और हमारी वहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। जितने उत्तम अभ्यास हैं वे सब इमारे जीवन मार्गकी कठिनाइयाँ दूर करनेमें पूरी पूरी सहायता देते हैं, हमारे लिए आगेका रास्ता साफ फरते हैं और सकटके समय हमे घीर घार साहसी चना-कर सन आपत्तियाँ दूर करनेकी शक्ति प्रदान करते हैं। इस अवसर पर हमारा यह अभिपाय नहीं है कि हम अपनी आदतके पूरे पूरे

्गुलाम वन जायँ । नहीं, प्रतिक स्वयं हमें श्रवनी सारी श्रादवों पर पूरा पूरा श्रधिकार रसना चाहिए ।

सच योलना, नम्र रहना, साहस न छोडना, उपयुक्त श्रवसर श्रीर समय पर काम करना, प्रत्येक विषयके गुरा दोप पर श्रच्छी तरह विचार करना, मितन्ययी होना, वरायर परिश्रम करते रहना, सहनशील होना सनके साथ सुजनताका श्रीर उत्तम व्यवहार करना, तस्यश्रप्ट न होना, दृदनिश्चरी होना त्रादि आदि अनेक वार्ते ऐसी हैं जिनका पूरा पूरा श्रम्यास यदि किसी मनुष्यको हो जाय तो संसारमें शाय ही कीई ऐसी शक्ति यच रहेगी जो उसे विफल-मनोरथ करनेमें समर्थ हो सके। यही अभ्यास हमारे जीवनचकके प्रधान संचालक हैं। इन्हीं पर हमाए सर्वस्त्र निर्मर करता है। पर यह बात मूल न जानी चाहिए कि एक दो दिनमें किसी वातका अभ्यास नहीं डाला जा सकता। निराप उत्तम अभ्यास ढालनेके लिए तो और मी अधिक समय तक हदता-पूर्वक और निरन्तर प्रयत्न करते रहनेकी आवश्यकता होती है। एक बात और है। किसी वातका अभ्यास डालनेके लिए सबसे अच्छा अर सर हमारे जीवनका आरम्भिक काल ही है, मध्य या अन्तिम काल नहीं। लोग कहते हें—"धूढा तीता रामु-नाम नहीं पढ़ सकता," श्रीर यदि यह वात मान भी ली जाय कि यूढ़ा तोता राम-नाम पढ सकता है तो भी उसके पदनेका उतना उत्तम और उतना अधिक पल नहीं हो सकता जितना कि किसी यथे तोतेके पढ़नेका । खत उत्तम अभ्यास हालनेके लिए जहाँ तक शीव हो सके हमें प्रयम शील हो जाना चादिए। सफलता प्राप्त करनेमें सर्व-प्रिय होनेसे भी धहुत यही सहायता

सफलता प्राप्त करनेमें सर्व-प्रिय होनेसे भी चहुत यही सहायता प्रितती है। जिस मनुष्यके साथ सब लोगोंकी सहानुमृति हो उसके यहे पढ़े काम सहजमें ही हो जाते हैं। हमें निस क्षेत्र या ससारमें काम करना है उस देत्र यो ससारके सब लोगोंके साथ हमारा पूर्ण सहद्वता श्रीर सुजनताका सम्बन्ध होना चाहिए। मधुर भाषण, सास्विक व्यवहार और समय समय पर लोगोंकी थोड़ी वहत सहायता या उपकार कर देनेमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता। परन्तु समय पहने पर उनसे हमारा बहुत घडा काम निकलता और लाभ होता है। अन्यान्य मुटियोंके होते हुए भी इससे हमारा बड़ा उपकार होता है। धन, विद्या, बद्धि और वल आ देका काम तो मुख्य मुख्य अवसरों पर ही होता है पर सुजनताकी आवश्यकता प्रत्येक समय रहती है। यदि हम मधुर-भाषी हों तो हम जिससे जो प्रार्थना करेगे उसे वह तुरन्त स्वीकृत कर लेगा। हमारे सद्वयवहारोंका इतना उत्तम परिगाम निकलता है कि स्वामी सेवक, पिता-पुत्र, भाई बहिन, और मित्र-मित्रका सम्यन्य परम सात्विक, श्रम और प्रशसनीय हो जाता है। पर हमारे मथ ज्यनहार शुद्ध होने चाहिए, उनमें छल, कपट या बनावट नाममात्रको भी न होनी चाहिए। कुछ दुष्ट प्रकृतिके लोग अपने दिसीवा सद्व्यवहारोंकी आदमें ही यह वहे क़कर्म करते हैं। ऐसे नीचोंके विपयमें इस अवसरपर कुछ अधिक कहनेकी न तो कोई आवरयकता ही है श्रीर न यथेष्ट स्थान ही।

आर्थिक लाभकी इच्छा रसनेवालोंके लिए सितन्ययी होना परम आवरयक है । जो मनुष्य मितन्ययो होना है वही वास्तवमें उदार, परो पकारी और यदा दानी भी हो सकता है । कजूलल वे तो हमेशा खुद ही तवाह रहता है, वह दूमरोंकी क्या मदद करेगा ? दानी और परोपकारी होना तो दूर है, वह उलटे अनेक पापोंका भागी और अनेक कुकर्मों का उत्तरहाता हो जाता है । अमितन्ययी होना भी उतना ही बढ़ा पाप है जितना कि कजूस और मक्सीचृस होना । लोग किकायतसे रहने यालोंकी हॅसी तो चारूत उड़ाते हैं पर वे कभी यह नहीं सोचंत कि अवसर पड़नेपर बीन दुरियोंकी सहायता करनेमें जितने अधिक समर्थ मितव्ययी होते हैं, उतने अमितव्ययी नहीं । अमितव्ययी होते हैं, उतने अमितव्ययी नहीं । अमितव्ययी होते को स्वय दूसरोंकी सहायता अपेतित होती है । पर मितव्ययी होनेका यह अपं नहीं है कि हम एकमात्र धनको ही सर्वस्व समफने लग जाय, उसके लिए अनेक मकारके कुकर्म करें, अगिश्वित मानसिक और शािशिर कष्ट उठायें और धनको सन्दूक्तों बन्द करके उसका परोपकार्ग्य वर्ष करें । जो धनवान अपने धनका सहुपयोग करना जानते हैं, वे वड़ वर्ष महास्माओं, विद्वानों और राजनीतिहाँसे ससारका उपकार करनें विस्ती तरह कम नहीं कहे जा सकते ।

व्यापारियों श्रीर शारीरिक परिश्रम करके घन मधह करनेघालोंकी सैर तमाशे और चैन करनेका ध्यान भी छोड़ देना चाहिए। जो लोग दूकानदार थनना चाहते हों उन्हें इस वातका खबरय ध्यान रखना चाहिए कि शोक्रोनी और दूकान रिका वड़ा भारी वैर हे और दूकान वही चला सकता है जो सब तरहसे अपना पिता मारकर सारा निन दुकान पर बैठ सके। जो दुकानगर यह सममकर किश्राजकल पाचार मन्दा है, श्रपनी दूषान बन्ट फरफे सैर तमाशाम चला जाता है, बो जरासे श्रातस्यके कारण्यायोड़ीसी वूँ अनौंदी देखकर ही श्रपनी दूकान नहीं स्रोत्तता वह कदापि उन्नति नहीं कर सकता। श्राजकल पड़ी-ऊपरीका ही जमाना है , हर एक रोजगार और पेरोमें लोग पढ़ते जा रहे हैं। ऐसी दशामें जो मनुष्य चौर लोगोंसे सय वातोंमें जहाँतक स्मिक षदा चढ़ा रहेगा यही उतना अधिक मफलमनोरथ भी होगा। जिन लोगोंने स्राजसे कुछ वर्ष पूर्व ही ज्यापारमें स्रच्छा नाम स्रीर धन , उपार्जित किया था उन्हें भी इस समय पहलेकी तरह व्यपना कारोपार

चलानेमें छुछ फठिनाई हो रही है, विलकुल नए व्यापारियों के लिए इस फठिनताका यहुत श्रिषक वढ जाना तो यहुत ही स्वाभाविक है। श्रत विना यथेष्ट श्रष्यवसाय श्रीर आत्मनिमहके फलप्राप्तिकी श्राशा रसना दराशामात्र है।

## चौथा अध्याय !

へんくのでっかい

## भाग्य श्रीर काउनाइयाँ।

भिन्न भिन्न धर्मांवजित्वयों के सतते भाग्यकी स्वास्था—हिंदुसों के भाग्यो विस्तार और महस्व—भाग्यका सफलता स्वास्था सम्बन्ध्य—भाग्य तारो है—भाग्य और देव—देव-वादियों जो भूक—क्या भाग्यका सहर्वना एक्ट्र निर्मंक है ? भाग्यसम्बन्धी अमात्मक धारणा—भाग्यका मतुर्वमात्र के तर्व सम्बन्ध—इस सम्बन्धन सक्य—कर्माका अवस्यमात्री फल्न—सीवन भाग्यका सहर्वना कल्ल—सीवन भाग्यका स्वास्था साम्यक्ष साम्यक्ष सम्बन्धन सम्यन सम्बन्धन सम

कठिलाइयाँ—कठिलाइयोंका उत्तरोत्तर बदना धनिवार्थं है-कठिलाइयोंने

अपन समकने हो समकता हो सकती है।

हमें विश्वास हे कि हमारे पाठक इस समयवक यह यात भली मीति
समक गए होंगे कि लोग जो अपनी किंच के अनुकूल कोई उत्तम कार्य
हायमें लेते हैं और उसकी किंदिनाइयोंकी कुछ भी परवान करके अपनी
सारी शिक्ष्योंसे उसीमें निरन्तर लगे रहते हैं उन्हें अपने प्रयत्नके अनु
सार फल अवश्य मिलता है। यहि मनुष्य ईमानदार हो, किकायती
हो, मिलनसार हो और किसीको अशुम कामना न करता हा
तो उसकी सफलताका मार्ग वो सरल हो ही जाता है, साथ ही
अन्य अनेक दृष्टियोंसे भी उसका अस्तित्व समाजके लिए हितकर होता
है। यदापि यहुतसे खेंशोंमें मफलताके स्पृल और भून सिद्यान्त यही हैं
न्यापि यहुतसे लोग इसे स्वीकार नहीं करते और अनेक प्रवारकी

श्रापत्तियाँ करते हैं। इन श्रापत्ति करनेवाले लोगोंके सम्यन्यमें सबसे पहले यह बात श्रवस्य समम राजनी चाहिए कि उनम श्रमी तक सफ्तला प्राप्त करने योग्यता नहीं धाई है। जो मलुष्य वास्तवमें कम्मष्य होता है उसे श्रपने कामाते इतनी लुट्टी ही नहीं मिलती कि वह इस अकारकी श्रापत्तियाँ करता फिरे। रहे श्रापत्तियाँ करनेवाले लोग, श्रीर मह पुस्तक प्राप्त ऐसे ही लागोंके लामके लिए लिखी भी गई है। ऐसो श्रवस्थामें नित्यप्रति होनेवाली श्रापत्तियाँपर भी बोहा बहुत विचार करना श्रायस्यक प्रतीत होता है।

इन श्रापत्तिकरनेवालांको हम, सुवीतेके लिए दो मार्गोमें वाँटेंगे। एक तो वे जो सब बातामे भाग्यको ही प्रधान मानते हैं। श्रीर "भाग्य फलित सर्वत्र नन्त्र विद्या न पौरुपम्'' ही जिसका मूल सिद्धान्त है । यद्यपि इस प्रकारके भाग्यवादी सभी देशोंमें हाते हैं तमापि भारतवर्ष उनका प्रधान श्रहा हे । भारतवासियोंका तत्सम्यन्धी सस्कार वहुत ही पुराना प्रवत्त श्रीर पुष्ट है श्रीर इसके विषयमें जवान हिलानेका जल्दी किसीको साहस ही नहीं होता। हम लोग तो 'दाने दाने पर मोहर' माननेवाले हें, हमें पोरुप श्रीर खद्योग से क्या काम ? जो हमारे माग्यमें बढा हे वह हमें किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलेगा और जो हमारी किस्मतमें महीं है उसके लिए लाख सिर पटकनेसे भी कुछ न होगा। दूसरा दल ऐसे लोगोंका है जो भाग्य चाग्य तो कुछ भी नहीं मानते, पर जमानेकी चन्हें चढ़ी भारी शिकायत है। ससार दिन पर दिन कठिन होता जाता है. वह अब साधारण लोगोंके निर्वाहके योग्य नहीं रह गया, फठिनाइयाँ श्रीर मॅमटें टिन यर दिन यहती हैं। त्र्याजकलके जमानेमें उन्हा कर दिरालाना हँसी रोल नहीं है, इत्यादि घारणाएँ चनमें ऐसी दद हो गई हैं कि उन्हें हाय पैर हिलाने ही नहीं देतीं। इस अकरएमें केवल इसी

चात पर विचार किया जायगा कि इन दोनों पत्तोंका कथन कहाँ तर ठीक है और इमारे नित्यप्रतिके ज्यवहारोंमें उनका कहाँतक उपके हो सकता है। श्रच्छा, पहले मान्यवादियोंको ही लीनिए।

भाग्यके वास्तविक स्वरूप पर विचार करनेसे पहले भिन्न भिन्न धर्मात्यायियोंके मवसे उसकी व्याख्या कर देना आवश्यक जानगढ है। सर्वसाधारणका विश्वास है कि मनुष्यको ससारमें जितने सुर द्र स मिलते हैं अथवा उसके द्वारा जो अच्छे या युरे काम होते. उन पर मलुष्यका कोई अधिकार नहीं होता, उन सबकी योजना परने से ही हुई रहती है। केवल यही नहीं, विक प्रत्येक मुख दु स और श्रन्डे वुरं काप्योंके समय और स्थान श्रादिका भी पहलेसे ही निर्ए हो जाता है। इसलिए यदि किसी मनुष्यको अपने व्यापारमें हुई श्रार्थिक हानि उठानी पड़े, किसीकी गौ या मैंस खरीवनेक रस ही पाँच दिन बाद मर जाय, किसीको कहींसे पहा या गड़ा हुआ धन मिल जाय, तो वह केवल अपने अपने भागका पन सममा जाता है। यहाँ तक कि भूख-प्यास या रास्ता चलनेमें स्रेकर भी आज्यके ही कारण लगती है और तारा या शतरजमे हार जीव भी उसीके कारण होती हैं। यह तो हुई सर्वसाधारणकी यात , प्रव भिन्न भिन्न धर्मवालों को लीजिए । हिन्तुओं और योद्धोंका यह विश्वास है कि मनुष्यके मुख-दुःख आदि उसके पूचजन्मके अन्त्र या बुरे छत्योंपर निर्भर करते हैं। सृष्टि अनन्त कालसे है और एसमें अयतक प्रत्येक प्राणीके श्रमख्य जन्म हो, चुके हैं। एक जन्म में मनुष्य जो कुछ करता है उसका फता वह एक या श्र घेक जन्मोंने भोगता है ध्यीर उन्हीं किए हुए कम्मीका पत्त भोगनेके लिए उसे यार थार जन्म लेना पड़ता है। किस्तान, मुसलमान और यहूरी आहि

यद्यपि पुनर्जन्म नहीं मानते और उनका विश्वास है कि मरनेके उपरान्त सब जीवात्माएँ एक निश्चित काल-प्रलय, सृष्टिके अन्त या हुअ श्रादि-तक ज्योंकी त्यों पड़ी रहती हैं छोर जनका न्याय वह समय श्रानेपर ईश्वर द्वारा होगा , तथापि उनका यह विश्वास है कि परमेश्नर ही सब प्राणियोंके सुरा दु सादिका पहनेसे निश्चय कर हता है। किस्तानों, मुसलमानों श्रोर यहूदियों आदिका यह भी विश्वास है कि भाग्य-चक्र केवल मनुष्योंके साथ है , बौद्ध लोग मनुष्यों, पशुश्रों श्रीर पिचयों तकको भाग्य सूत्रसे बँघा हुआ मानते हैं और हिन्दुआके मत-से मनुष्य, पशु, पत्ती श्रीर जड़ पदार्थ सभीके साथ भाग्य लगा हुश्रा है। सर्नोंके मतसे भाग्य पर मनुष्यको कोई ऋधिकार नहीं है, मनुष्य केवल मिट्टीका पुतला है , उसे या तो पूर्वजन्मके कृत्यों के घनुसार या **ई**श्वरकी योजनाके अनुसार संसारमे सन काम करने पड़ते हैं। मुसल मानों श्रीर ईसाइयोंके भाग्यकी श्रपेता वीद्वोंके भाग्यकी श्रीर वीद्वों के भाग्य की अपेत्ता हिन्दुओं के भाग्य भी प्रयत्ता और सहत्ता अधिक है।

अन प्रश्न यह है कि इन सब वार्तों सत्यता कहाँ तक है ? क्या मतुष्यके सन कार्य्य पूर्णरूपसे भाग्य पर ही अवलिवत हैं ? अवना जनका भाग्यसे आशिक सन्वन्य है ? अवना भाग्य कोई चीज ही नहीं है ? पर सन प्रश्नोंका उत्तर देनेसे पहने सीभाग्य और दुर्भाग्य पर भी थोड़ासा विचार कर लना आवश्यक है । सम्पत्ति, अ धेकार, रूप, वल और पुद्धि मनुष्यके लिए सुराप्तर हैं ओर इन्होंको लोग सीभाग्यके चिह्न समझते हैं । इसके चिकद्ध, दिस्ता, पराधीनता, कुरूपता, निर्नेलता और मुर्दाता आदि नार्ते दुर्भाग्य सूचक मानी जाती हैं । यदि कभी कोई मनुष्य अपने प्रयक्ष आदिके कारण भी धनवान, यलवान् या बुद्धिमान् हो जाय तो वह भोग्यवान् ही सममा

है , वह केवल सापेसिक है 1 इसी प्रकार दुर्भाग्य या सौमाग्यका नी कोई वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई स्तत श्रस्तित्व नहीं है। यह युक्ति चाहे बहुत श्राधिक प्रवल न हो पर तो भी इसमें कुछ सार श्रवश्य है। ससारमें जितने काम होते हैं उनका कारा यिना जाने या राोजे ही, सवकी वाग केवल भाग्यके हाथमें धमा रेन श्रोर अपनी उचित और अनुचित सभी इच्छाश्रोंकी पृर्विगे हैं। सौभाग्य समक लेना मुर्ख्यताके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। भाग्यका दूसरा नाम दैव है और दैव का अर्थ ईरवर है। इस लोग भाग्यसे ईश्वरका अभिप्राय लेते हैं और अपने सन शर्मोंग्रे ईरवधीय प्रेरणाका फल सममते हैं। इसे मनुष्यकी मूर्वताका एक प्रवल प्रमाण ही समकता चाहिए। जो ईरवर परम न्यायशीन सत्यता श्रोर सात्त्विकताकी पूर्ण सानि श्रोर समस्त गुर्णोक धागर सममा जाता है, उसीको श्रपने सारे दुराचारों श्रीर क्रुक्म्मींका विधा थक और प्रेरक समकता या बतलाना अपने दुप्कृत्योंके समर्थन के प्रयत के अतिरिक और कुछ नहीं हो सकता। यदि सचमुच ही ऐसा कोई **ई**श्वर हो जो खपने सिरजे हुए प्राणियोंको परम निन्दनीय धीर नीय कामोंमें प्रयुत्त करता होतो स्वय वह ईरवर उन प्राशियोंसे कहीं श्रधिक पापका भागी है खौर प्राणियोंके यहले यही घोरतर नरकॉका खिकारी है। ऐसा ईरवर न कमी हो सकता है और न है। ईरवरने यदि हमें फेवल अनेक प्रकारकी शक्तियाँ ही दी होतीं और हमें विवेक ग्रून्य धनाया होता तो व्यवस्य उक्त फथनकी थोड़ी बहुत पुष्टि हो सकती थी। पर जय मनुष्यमें धिवेक है, यह भला दुरा परस्य सफता है, इच्छा करने पर यहुतसे खशोंने खच्छे और युरे ममी प्रकार के कृत्य

**फर सकता है, तब उसका यह बहाना नहीं मुना जा सकता ।** 

संसारमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्यका श्रस्तित्व चएाभर मान-नेके लिए भी तैयार नहीं हैं । उनका कथन है कि कर्माठ सनुष्य प्रयत्न करने पर सत्र कुछ कर सकता है। ससारकी कोई शक्ति उसे सफल मनोरथ होनेसे नहीं रोक सकती। इस मतके पोपक एक विद्वान्ने तो यहाँ तक कहा है कि सुअवसरोंके सटुपयोगका नाम ही मुर्सोने 'सौ भाग्य' रख दिया है । उसके कथनानुसार—"जब कोई भनुष्य अपने दुर्भाग्यका रोना रोता हो तब समकता चाहिए कि अवश्य ही उसमें ज्यवस्था, टढ निश्चय, अध्यवसाय और मनोवल आदिकी बड़ी भारी कमी है। जो लोग केवल सोमाग्य और दुर्माग्यकी ही चर्चा करते हैं श्रीर श्रपनी भूलों तथा दोपोंको भाग्यके सिर मढते हैं उनसे हमें जरा भी श्राशा न रखनी चाहिए। कविके कथनानुसार प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें प्राय लहरें चठा करती हैं, पर उन लहरोंसे लाभ उठाकर सौ भाग्य-शिखर तक पहुँचना मनुष्यका ही काम है। हम यह तो नहीं कह सकते कि परिस्थित और साधनोंका सासारिक काय्यों पर कहाँ-तक प्रमाव होता है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि किसी दृढ मनुष्यको उनके कारण कदाचित् ही दबना पढ़ता है। केवल दुर्वल, अकर्मण्य श्रीर श्रविचारी ही उनसे परास्त हो सकते हैं।"

किसी खँगरेखी नाटकके एक पानने एक खबसर पर कहा है—
"मैं छोटे माटे कारणोंसे निराश नहीं हुआ हूँ। मैंने सब पापड बेले
हें पर अन्तमें मुक्ते विफल-मनोरय ही होना पड़ा है। मनुष्य जितने
प्रकारके काम फर सकता है, वह सब मैंने किए हैं, पर फ्लिसिट्ट
किसीमें नहीं हुई। ××××××× मैंने पुस्तकें वेचनेका काम
आरम्भ किया तो लोगोंने पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं क्रसाईका काम
कर, तो मुक्ते निश्चय है कि लोग मास रााना छोड़ देंगे।" इस फ्थन-

की हॅसी उड़ानेके लिए उक्त विद्वान्ने लार्ड लिटनके 'मनी' (Money) नामक नाटकका वह पात्र सामने ला खडा किया है। जिसने ए अवसर पर कहा था—"यदि में टोपियाँ ननानेका काम शुरू कर तो दुनियामें सत्र लडके विना सिरके ही पैदा होने लग जायं।" उसरो समक्तमें बहुतसे कार्मोमें भूल करने, मूर्खता, उपयुक्त काममें हाव व लगाने, निरन्तर परिश्रम न करने और श्रात्मनिप्रही न होनेके कारत ही किसी मनुष्यको निरन्तर विफलता हो सकती है। प्रत्येक मनु प्यको, चाहे जन्दी और चाहे टेरसे, सुख्रवसर ख्रवरप मिल सकता 🕻 श्रीर नफलमनोरय वही होता है जो उससे लाम उठाना जानता है। भाग्यके समर्थनमें अच्छे अच्छे विद्वानोंने अवतक जो हुछ कहा है चसका किसी न किसी युक्तिसे थोड़ा प्रदुत खडन करके वह विद्वान फहता है कि युवकोंको सौभाग्य श्रीर दुर्माग्यके श्रनावश्यक सिद्धान्त सममाना मानों उन्हें वाहुनल और मस्तिप्क पर श्रवलियत रह नेसे विमुख फरना है।—"दो मनुष्य एक ही परिएाम निफालनेके लिए एक ही उपाय करते हैं। उनमेंसे एकको फल सिद्धि होती है श्रीर दूसरेको नहीं , श्रोर इसीलिए इम लोग एकको दूसरेसे अधिक भाग्यवान सममते हैं। पर वास्तवमें इस भेदका कारण यह है कि विफल होनेवालेने उस उपायका ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया। × × ×× × सबसे छाधिक तेज चलनेवाला ही थौडमें नहीं जीत सकता श्रीर न सटा सवल ही युद्धमें विजय शाप करता है। यहिक जो मनुष्य अपनी तेची या यलका ठीक ठीक उपयाग करता है, वही जीतता है।" यटि उक्त विद्वान् युवकोंको अपने बाहुयल और मस्तिप्फपर निर्भर

करनेके लिए ही मौमान्य खौर दुर्मान्यका खिलाय सिटाना चाहता हो तो उसका यह उद्देश्य गहुतसे खराोंनें प्रशसनीप ही हो सकता है, पर सौभाग्य श्रीर दुर्भाग्यका श्रस्तित्व ही एकटमसे नष्ट करनेका प्रयत्न समर्थित नहीं हो सकता। यदि यह बात मान भी ली जाय कि मुहम्मद साहब बहुत सोच सममत्तर ऐसी गुफामें घुसे थे जो बडे ही एकान्तमें थी—(श्रीर जहाँ कदाचित् तुरन्त मकडीके जाला लगा देनेको भी सम्भावना थी।)—श्रीर यह वात भी स्त्रीकार कर ली जाय कि उनका पीछा करनेवालॉने जरा जल्द्याजी की श्रीर मकड़ी-के जालेके घोष्टेमें श्राकर वह गुफा नहीं हूँ दी तो भी भाग्यका समूख नाश नहीं हो सकता । सँसारमें नित्य ऐसी अनेक घटनाएँ हन्ना करती हैं जो भाग्यफे ऋतिरिक्ष श्रौर किसी चीजफे साथ सम्बद्ध हो ही नहीं सकतीं। यदि किसी पड़े श्रपराधीके साथ श्राष्ट्रति मिलनेके कारण ही पुलिस किसी भले मानुनको साल दो साल तग करे तो क्या डक्त विद्वान्के कथनानुसार यही सममना होगा कि उस मनुष्यमें "व्य-वस्था, दृढनिश्चय, श्रध्यासाय श्रीर मनोवल श्रादिकी बड़ी भारी कमी थी ?" श्रथवा यदि कोई पागल किसी महाजनके मकानमें श्राग लगा-कर उसका सर्वस्व नष्ट कर दे तो क्या हम यह कहेंगे कि उस महा-जनने श्रपना मकान पनवानेके लिए उपयुक्त स्थान चुननेमे भूल की थी ? महाजन पर अपने मकानके चारों श्रोर पहरेदार वैठाने श्रीर लापरवाही करनेका दोप लगाना कहाँ तक युक्तिमगत है, यह विझ पाठक स्वय ही समम लें। अभी हालमें इटलीमें नडा मारी भूकम्प श्राया था जिसमें हजारों श्रादमी मर गए थे श्रीर हजारों हा सर्वस्व नष्ट हो गया था। पर क्या केवल इसीलिए इटलीनिवासी महा-मूर्प समम लिये जायँ। व्यवस्य ही उनके पूर्वजॉने व्यपने रहनेके लिए स्थान चुननेमें विचारसे क्षत्र कम काम लिया था श्रीर श्रपने लिए ऐसा देश पसन्द किया या जहाँ ज्वालामुखी पर्वतोंका प्रकोप श्रियिक था , पर श्रव उस मूर्खताका क्या प्रतीकार है? वहांबाते श्रपना देश वो छोड़ ही न देंगे, तव क्या सिद्धान्त निकाला नाव रै

त्राशा हे कि इस समय तक पाठक यह बातभनी भौति समक गए होंगे कि दोनों पच्चेंने श्रपना अपना सिद्धान्त पुष्ट करनेके लिए चरम सीमा तक उसकी म्वींचावानी की हे श्रीर प्राय लोग ऐसा ही करते भी हैं। मनुष्यमें पद्मपातका कुछ न हुछ श्वरा श्रवस्य होता है। उड़ा भारी न्यायशील और विचारवान भी अपने श्रतुचित पत्तका उम समय तक समर्थन करता जाता है, जब तक कि उसे श्रपनी भूत माल्म न हो जाय। पर ससार अमल्य विचित्रताओंका आगार है। इसमें अच्छे बुरे, उचित अनुचित, उत्तटे मीवे सभी तरहके सिद्धान पुष्ट करनेवाली व्यनगिनत घटनाएँ होती रहती हैं और उन्हीं घटनामाँ को लेकर दोनों प्रकारके सिद्धान्तोंका राएडन भी होता है और मएडन भी । इसलिए न तो केनल भाग्य ही मनुष्यका मर्वस्य सममा अ सकता है और न कोई उद्योग अथवा इसी प्रकारका और कोई गुए ही उसके मन काम चला सकता है। पर इतना अवस्य मानना हो। कि उद्योगका चितना अधिक महत्त्व वतलाया जाता है वह यदि पूर्य पूरा नहीं तो बहुत से अशॉमें अवस्य सत्य है। और भाग्यकों दी जानेपाली प्रधानता श्रावश्यकता श्रीर श्रीचित्यमे श्रवश्य श्रिधक है। थागे चलकर हम ये ही बातें सिद्ध करनेका अयत्न करगे।

फेवल माग्य पर निर्भर रहनेवाले लोग भी पायः बहुत वप्ट मोगवे देखें जाते हैं और दिन शत उद्योग और परिश्रम करनेवाले मी। यह कहा जा सकता है कि वें माग्यनादी अमागे होंगे और उद्योगी और परिश्रम होगोंने अपने उद्योग और परिश्रमका ठीक उपयोग न किया होगा। पर ये वातें केवल कहनेकी ही हैं, इनकी पुष्टिमें किसी प्रकारका प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता। यह वात हम अवश्य मानते हैं कि भाग्य पर निर्भर रहनेवाले सौ मतुष्यों मेंसे निज्ञानचे मनुष्य श्रपनी भ्रमात्मक कल्पना के ही कारण सदा श्रनेक प्रकारके कष्ट भोगते रहते हैं। भाग्यका त्र्यावश्यकतासे त्र्यधिक कल्पित महस्व ससारके कल्याएका बहुत कुछ बाधक हे और उसके कारए मनुष्य अपना सारा कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व मृत जाता है। चोर जब चोरी करता हुआ पकड़ा जाय तन वह कह सकता है कि हमारे भाग्यमें यही वटा या और जातक यदि अपना पाठ याद न करे तो वह भी इस प्रकारकी वातें कह सकता है। पर यदि न्यायाधीरा या शिक्षक इन वार्तोको मान लें तो परिएाम क्या होगा ? दोनों ही दरह पानेके योग्य श्रवश्य हैं। जाहे न्यायाधीम श्रीर शिचक भले ही यह भी कह दें कि दरिहत होना भी तुम लोगोंके भाग्यमें ही बदा है। यदि हम केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे तो हमारे ऋविचारी, क़कर्मी श्रीर कर्त्तव्यविमुख हो जानेमें वहत ही थोड़ी रकावटें रह जायँगी। यदि किसी समय इम पर कोई सकट आ पड़ेगा तो उसके नियारणका प्रयत्न तो दूर रहा, हम यही समक लेंगे कि श्ररे, श्रभी हमारे भाग्यमें न जाने श्रीर क्या क्या वटा है। इस प्रकार मानों हम अपने आपको कठिनाइयोंका चप्युक्त पात्र बना लेते हैं श्रीर एकके वाट एक नई नई विपत्तियोंको निमन्त्रण देने लगते हैं। जब कभी हमें कोई अन्छा अवसर मिलता है तब उसे भी उस अपने श्रापको अभागा सममकर ही छोड़ देते हैं और इस प्रकार श्रपना बनता हुआ काम बिगाड़ लेते हैं। यदि नाव हुवनेके समय हम प्रापनी रज्ञाका प्रयत्न न करके जुपचाप बैठे रहें और यह सोचने लगें कि जो इद्ध भाग्यमें यदा होगा सो होगा, तो कैसी बहार हो। भाग्यकी इतनी

श्रधिक कल्पना मनुष्यका उत्साह भग कर देती है और इसीलिए वर घातक श्रीर त्याञ्य है। सन्तोषका विषय है कि ज्यों ज्यों शानध प्रकाश फैलता जाता है त्यों त्यों लोगोंकी इस सम्यन्धकी यह श्रमुक्ति घारणा भी कम होती जाती है और उनका अम दर होता जाता है। पर इन सब वातोंका यह तात्पर्य नहीं है कि भाग्यकी कल्पना एक दम भ्रमात्मक हे और ससारमें भाग्य या उसके सहरा और पीर कोई है ही नहीं । श्रतिवृष्टि या श्रनावृष्टिका फल श्रन्छेसे श्रच्छे परि श्रमी कुपकको भी भोगना ही पड़ता है। उसके सम्यन्धमें यह नहीं फहा जा सकता कि उसने अपने परिश्रमका टीक टीक उपयोग नहीं किया । रेल लड् जानेके कारण मरनवाले वात्रियों पर यह दोप नहीं लगाया जा सकता कि यात्रा श्वारभ करनेसे पहले उन्होंने विचारने काम नहीं लिया था। लाटरीमें अधवा इसी प्रकारके और फिनी काकतालीय न्यायसे श्रमायास ही बहुतसा घन पानेवालेकी बुद्धिमत्ताया योग्यताकी प्रशसा नहीं की जा सकती। भाग्य वास्तवमें हुछ न इव श्रानरय है जिसे लोगोंने श्रापनी श्राझानताके कारण नहुत श्राधिक महत्त्र दे दिवा है। महुण अवश्य लगता है, पर उसका कारण यह और केत नहीं है। उसका कारण छाया है। जिस प्रकार छायाको यदाकर, श्रयवा श्रक्षानतासे राहु और फेतुकी फल्पना की गई उसी प्रकार धास्तविक माम्यको धढ़ाकर, अधवा अज्ञानतासे वह स्वरूप दिया है जिसमें हम उमे सर्वसाधारण पर श्रपना श्रातक जमाए हुए देसते हैं। श्रय हमें देखना यह है कि वह बारतविक भाग्य क्या है।

माग्यका मनुष्य भागके साथ दुख न युद्ध सम्यन्य है और यह सम्यन्य खनेक प्रकारका है। खपने कम्मीका फल, निस्ता, परिस्थित, सामाजिक खनस्या, सभ्यता, सगति खादि समी भाग्यका एक ७ एक न्त्रा है। त्रान्य मतवालों की श्रोपत्ता वौद्धों श्रीर हिन्दुओं का भाग्य-सम्प्रन्थी सिद्धान्त कुछ अधिक सार्थक जान पड़ता है। यदि लोग उसका ठीक ठीक अभिप्राय न सममकर अपनी अपनी तरफ सींचा-तानी करें तो इससे सिद्धान्तमें कोई बटि नहीं पढ सकती। जह श्रीर निर्जाव पदार्थों हे भाग्य और अभाग्यका विचारबहुत ही सुरम है श्रोर वह विपय यहे यहे धर्मशास्त्रियों और दिगाज पहितोंके क्षिए छोड देना ही अधिक उपयुक्त है। इस पुस्तकका विषय ता पशु पित्रयों से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता , इसलिए हमें केनल मानव-भाग्य पर ही थोड़ा सा विचार करनेकी श्रावश्यकता जान पड़ती है। कहा है कि-"श्रव श्यमेत्र भाक्षव्य कृत कर्म्मशुभाशुभम् ।" मनुष्य जितने श्रच्छ श्रोर हुरे काम करता है जन सनका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भोग कभी नष्ट नहीं हाता । यह सिद्धान्त अटल है और इसे प्रत्येक देश और कालके लोग किसी न किसी रूपमे अपश्य मानते हैं। आप कह सकते हैं कि ससारम बहुतसे श्रादमी ऐसे मिलेंगे जो श्रनेक प्रकारके पाप श्रीर क्रुकर्म्म करके वडे सुरासे इस ससारसे चल वसते हैं। उनके कर्म्मका भोग कहाँ जाता है ? सनसे पहले तो उस पापी श्रीर हुक-म्मीको ही अपने किएका फल भोगना पड़ता है, किसी न किसी प्रका रसे दडित होना पड़ता है। श्रीर यदि नहीं तो मनुने कहा हे-

> "यदि नात्मनि पुत्रेपु न चेत् पुत्रेपु नष्ट्पु न त्वेष तु कृतो घर्म्मः कर्तुर्भवति निष्म्ल ।" (मनुस्मृति ख० ४, ख्लो० १७३।)

श्रर्यात्—"पढि मनुष्य स्वय श्रपने श्रधम्मका पत्त न भोगे तो उसका पुत्र भोगेगा। यदि पुत्रन भोग सका तो पोता श्रौरे पोता भी न भोग सका तो नाती भोगेगा। श्रधम्मं कभी निष्मल नहीं जावा।" श्रीर यही घात सासारिक व्यवहारोंने नित्यप्रति देखनेमें भी धर्ष है। पिता यदि ऋण छोव जाता है तो पुत्र उसे चुकाता है और नित्र यदि सम्पत्ति छोड जाता है तो पुत्र उसका मोग करता है। यह सिद्धान्त धर्म श्रीर श्रयम्मी, श्रुम श्रीर श्रशुम कर्म सबके निर समान रूपसे प्रयुक्त होता है।

हिन्दूशास्त्रोंमें जन्म-भेद्से कर्म्म चार प्रकारका माना गया है-सचित, प्रारन्ध, क्रियमाण श्रोर भावो। मचितका श्रर्थ हे समह किंग हुआ। पुनर्जन्म माननेवालों के अनुसार 'सचित ' छनेक जन्मेनि किए हुए हमारे उन शुभ और अशुभ कन्मोंका फ्ल हे जाइम भगी तक भोग नहीं सके हैं और जिन्हें भोगनेके लिए हमें वार वार जन्म लेना पडता है। प्रारम्य उस मचितका वह अंग है जो हम विसी <sup>0</sup>र्फ जनममें भोगते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रराने योग्य है कि संपित या प्रारब्ध का हमारे समस्त जीवन पर पूरा पूरा श्विकार नहीं है। उसे अधिकार केवल अपनी ही सीमातक है। उस सीमाके बाहर भी हमें अपनी योग्यता श्रीर निवेकके अनुसार श्रभ श्रीर अग्रुम सभी कर्म करनेका अधिकार है। प्रारव्यके प्रभावसे भिना, अपनी योग्यता अथवा निवेकके अनुसार हम ससारमें जो अच्छे या धुरे कार्व्य करते हैं टर्न्हींका नाम वियमाण है। इमारे इम जन्म के श्रन्थ्ये 'फियमाण्'से पूर्वजन्मके सुरे 'सचित'का नारा होगा श्रीर सुरे 'वियमाण'से श्रन्छे 'मचित' का। मनुष्यके मरनेपर बचा हुआ 'कियमाण' उसके 'क्षचित' में मिल जाता है और सब उसी सचितके अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। भावीसे तात्पर्यं प्रष्टति आदिका है जिसपर इसारा कोई यश नहीं है, पर तो भी जिसका पस हमें चवरव भोगना पहला है। इसे खधिक स्पष्टरूपसे समग्रनेके लिए पा-

ठकोंको, ऋतिरुष्टि या अनारुष्टि और कृषकके सम्बन्धका ध्यान कर लेना चाहिए। पर जो लोग पुनर्जन्म त्रादि कुछ भी नहीं मानते उनके लिए भी इसका छळ व्यर्थ व्यवस्य होना चाहिए और है। भगवान मनुके क्यनानुसार पिताके कम्मोंका फल उसकी भावी सन्तानको श्रवश्य भोगना रेपडता है ग्रौर यही नित्यप्रति देखा भी जाता है। श्रने रू प्रका-रके शारीरिक और मानसिक गुरा और स्वभाव तथा बहुतसे रोग तक पुरुपानुक्रमिक होते हैं। एक मनुष्यका स्थापित किया हुआ राज्य उसकी बहुतसी पीढ़ियाँ भोगती हैं। ऐसी अवस्थामें इस सिद्धान्तके माननेमें किसी प्रकारकी श्रापत्ति नहीं हो सकती। यदि सचित श्रीर प्रारब्धको हम अपने पूर्व जन्मों के किएका फल न माने तो उन्हे अपने पुरसा-श्रोंके किएका पत्त मान लेनेसे भी काम चल जायगा । हमारा क्रिय-माण जिस पर हमें पूरा पूरा ऋधिकार है हमारे बुरे सचितको नष्ट कर देगा । हमार याप दादा यदि हमें बुरी दशामे छोड़ गए हों तो हम आ पने सत्कर्मोंसे अपनी दशा सुधार लेंगे और अगर हमें वपौतीमे अच्छी मानमर्थ्यादा या घन सम्पत्ति मिली हो तो हम उसे ऋपनी नालायक्री से नष्ट भी कर देंगे। यही नहीं बल्कि हम अपने अच्छे या धरे क-स्मोंका पत्त यदि भविष्य जन्मके लिए नहीं तो कमसे कम भविष्य सन्तानके भोगनेके लिए श्रवस्य छोड़ जायँगे। इस सम्बन्धमे यहाँ तक तो हमें पूरा पूरा अधिकार हे ही, अब रही मावी, सो उस पर हमें श्रधिकार तो विलङ्गल नहीं है, पर यनुष्य उससे यचनेके पहतसे चपाय निकाल सकता और निकालता है। इसके सिवा हमारे साथ उसका लगाव भी बहुत कम है श्रीर वरावर दिन पर दिन, सभ्यताकी युद्धिफे साथ साथ घटता जाता है।

ऊपर फहा जा चुका है कि यदि गेहूँ वोनेसे गेहूँ छगे तो उसमें

सौमान्यकी कोई वात नहीं है। मनुष्यने परिश्रम किया है, उमका फर रसे अवन्य मिलना चाहिए। हाँ अगर सूखा पडने या वाद आनः कारण फसल नप्ट हो जाय तो श्रवश्य दुर्भाग्य समफना चीहर। चास्तविक माग्य वही हे जिसका विरोध करना हमारी शक्तिमे एकान थाहर हो । यदि सेतिहर खून गहरी जोताई करे अच्छेसे अच्छे की योण और व्यपनी घ्रोरसे परिश्रम करनेमें कोई वात उठा न रते ता भी उसका अच्छी फसल काटना प्रकृति या ऋतुकी रूपा पर ही निर्मर फरता है। पर मनुष्यको ईश्वरने कहाँतक शक्ति दी है और उते च पने कम्मोंके लिए कहाँतक स्वतन्त्र जना दिया है इसका श्रदुमान इसीसे किया जा सकता है कि वह दिनपर दिन अपने आपको इस भावी, प्रकृति या माग्य आदिके चगुलसे निकालनेके जिल नवे नवे प्रयत्न करता और यथामाध्य सफ्ल भी होता है। मभी देशोंमें बन चुष्टिके कारण कसल विलकुल नहीं होती, श्वकाल पड़ जावा है। पर अभी हालमें अमेरिकावालोंने विना जलके मेती (Dry Farming) का जो तरीका निकाला है उसमे अनावृष्टिके कारण अच्छी कस होनेमें कभी कोई याधा नहीं वह सकतो । निस स्थान पर जरा भी चर्पा न होती हो वहाँ भी इस तरीहरसे यहत खच्छी रोती फीजा सकती है और यथेष्ट धान्य उत्पन्न किया जा सकता है। याजसे पाँच सौ वप पहले समुद्र-याता जितना श्राधिक माग्य पर निर्मर **फरती थी उतना छाज नहीं करती है। उस समयकी नाव माधार**ण सुक्रानोंमें हुए जाती थी पर आजकनके जहाज वहें वहें तुमानोंकी जरा भी परवा न करके बड़े था।न्दमे बरावर चलते रहते हैं। झान दिनोंनें साप्यका सहरव इतना कम हो गया ! छोर यह सम किम की रूपाले हुआ ? एक मात्र उद्योगकी रूपासे है पर क्या किसी

विसाती, वजाज, दलाल या किसी श्रीर पेशेनरका सी प्रकृतिसे उतना ही लगाव है जितना सेतिहरों श्रीर समुद्रो यात्रा करनेपालोंका ? करापि नहां। बात यह है कि हम च्यों ज्यों प्रकृतिके प्रभावसे दूर होते जाते हैं त्यों त्यां हमारी भाग्यकी त्राधीनता भी कम होती जाती है। गरमी, बरसात और जाड़ेका प्रमाव दोतिहरपर तो श्रवस्य पहता है पर कोयनेकी स्तानके मालिकका उसमे उतना या पैसा सम्बन्ध नहीं है। तो भी प्रकृतिके साथ उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध श्रवस्य है। किसीने कोई जमीन लेकर श्रच्छी तरह उसकी जाँच कराई और जब उसे मालूम हो गया कि यहाँ वहत अधिक और बढिया कोयला निकलेगा तत्र उसने बहुतमा रूपया छर्च फरके काम लगाया। यदि तीन चार महीने वाट उसे माल्म हुआ कि धभी तक ठीक सूत्र नहीं मिला और उसके लिए फिरसे बहुतसा धन श्रीर समय लगानेको आवश्यकता होगी तो वह अपश्य अभागा है। इस सम्बन्धमें कुद न कुछ वातें श्रवस्य ऐसी हैं जिन पर मनुष्यका कोई अभिकार नहीं है। यदि सुत्र पानेमें उसने अपने श्रोरसे कोई त्रुटि या भूल न की हो तो व्यवस्य ही उसके भाग्य (ब्रौर वह भी केनल भाबीसम्बन्धी) का दोप है। पर जन उसे पहले ही पहल ठीक सुत्र मिल गया और अच्छी तरह कोयला निकलने लगा तत्र वह प्रकृतिके प्रभावसे वाहर निकल श्राया । श्रन कोयलेका व्यापार करफे लाभ उठाना उसकी एक मात्र योग्यता पर निर्मर है। श्रपने दुर्भीग्यकी शिकायत करनेका उसे कोई अधिकार नहीं है। यह सब सिद्धान्त रोजगार श्रोर पेशोंके लिए हैं, श्रफीम श्रीर रुईके महें या इसी प्रकारके किसी श्रीर जुएके लिए नहीं । उनमें तो मनुष्य जानवृक्तकर श्रमना धन जोखिममें डालनेकी मूर्याता करता है। उसमें होनेवाली हानि न तो हुर्मीग्यके कारण होती है और न प्राप्ति सौमायके कार। लोग धन गँवा बैठने हैं और कभी कभी मयोगसे पा भी लेते हैं। क स्तवमें रुई या 'प्रकीमकी दरके खकोंसे हमारा किसी प्रकार सम्पर्क नहीं है और न कौड़ीके चित या पट पड़नेसे काई लगान है।

भाय लोगोंकी यह एक साधारण धारणा है कि जा मनुष्य भार वान हाता है उसीको थाच्छे थाच्छे थावसर भी मिलते हैं और बर जनसे यथेष्ट लाभ भी उठाता है, श्रभागे खोगोंको तो कभी दिनी यातका अवसर ही नहीं मिलता । इसीलिए "रुपयेको रुपया गीव" है।" "मायाको माया मिले दोनों हाथ पसार।" "भाग्यवान्छाहल भू जीतता है।" आदि आदि अनेक कहावतें भी वन गई हैं। यदि यह वात मान भी ली जाय तो भी इसे इस नियम मात्र कह सकते हैं आग्यका इसके साथ सम्बन्ध प्राय नहींके समान है। यदि रिमा योग्य सनुष्यको कोई छाच्छा धानसर हाय घर नाय तो हमें यदी नर्न मना चाहिए कि "ईरवर वन्दींकी सहायता करता है जो अपनी सदावना श्चाप करते हैं।" क्योंकि प्राय यही देखा जाता है कि जय किसी खयोग्य या अभागेको कोई अन्द्रा अवसर मिलता हे तव वद उनि लाम चडानेके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता ।

मुख्य प्रभ यह है कि "व्यापारों खीर पेशोंका ऐसी घटनाकों क्षपब बाधाखोंसे जिन पर मनुष्यका कोई क्षियकार नहीं है, कहाँ तक सम्मा है?" हमारी समकाँ—अहुत ही कम। नये कामों में होनेवाली की। दिन पर दिन बदनेवाली कठिनाइयों का महत्त्व हमा ही पटाते, पर माथ ही यह कहनेमें भी हम कोई हानि नहीं समकाने कि एक हट निध्यी, परि अभी कीर योग्य मनुष्य वे कठिनाइयाँ यहुत सरलता से दूर पर मकता है। यहिये घातें स्वीकार करती आयाँ कि कुछ हथापारों कीर पेशोंने बोरी की श्रपेक्षा श्राधिक लाम होता है. वेईमान श्रीर घूर्व लोग प्राय भले श्रादमियों की श्रपेक्षा श्राधिक सुखते रहते हुए देखे जाते हैं श्रीर ऊछ लोगों को श्रनायास ही उत्तम सिन्धर्यों मिल जाती हैं तोभी हम वातों की यथार्थता तक नहीं पहुँचते। सफलता उन्हीं लोगों को होती है जा उचा श्रप, सदाचारो श्रोर योग्य हों। कोई दुराचारी कभी वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, त्रयोग्य कभी श्रच्छे पद पर स्थिर नहीं रह सकता श्रोर नीच प्रकृतिका मनुष्य कभी श्रच्छे पद पर स्थिर नहीं रह सकता श्रोर नीच प्रकृतिका मनुष्य कभी श्रच्छे पद पर स्थिर नहीं रह सकता श्रोर नीच प्रकृतिक साधारण नियम हैं। जा लोग यह नियम नहीं जानते वे ही भाग्यका सर्वस्व समफन लगते हैं, पर सूच्म थिचारसे यह पता लग जाता है कि नियमों को जितनी श्राधिक प्रधानता है उतनी साग्यको नहीं है। जा काम सब दिल, मेहनत श्रोर ईमानगरीसे किया जाय वह अरूर पूरा होगा उसमें दुर्भाग्यकी प्राय कोई कता न लगेगी। लाला थसावते देशा कि इस शहरमें गाटे पट्टे को काई श्रव्ही

लाला यसाधरने देखा कि इस शहरमें गांटे पट्टे की काई अकड़ी दूकान नहीं है, इसलिए उन्होंने चौकमें मौक्रेकी एक दूकान लेकर गांटे पट्टे का काम शुरू किया। उनकी जान पहिचान यहुतसे लोगोंसे शी थोर उनके यहाँ चीच भी अच्छी थीर किकायत से मिलती थी। इसलिए सालमरमें ही उनको दूकान खूद चल निकला थार दस यरसमें उन्होंने एक लाग्य कप्या पैदा कर लिया। "क्या थात है, लाला बसीयर यह भाग्यवान हैं।" या कहनेको तो मव लोग फह हेंगे कि हाँ लाला यसीधर यह भाग्यवान हैं। पर लालासाहवने गोटेकी दूका नका अभाव देखकर चौकमें मौक्रेकी दूकान ली, इसके लिए उनकी सूम थीर समक्ष्मराधे लागिक करनेकी तकलीक कोई नहीं उठाता। अच्छे अच्छे लोगोंसे जान पहचान करनेकी तकलीक कोई नहीं उठाता। अच्छे अच्छे लोगोंसे जान पहचान करनेकी कितनी लियाकतकी जहरत है, यह समक्षनेकी कुरसत लोगोंको कहाँ? लाला नसीधरको भाग्य-

वान् नतलाकर ही सन लोग छुट्टी पा जाते हैं। यही दशा श्रीर लोगें की भी समिकए। जिसने अपने कार्व्यम सफलता प्राप्त कर ली गा-को सव लोग भाग्यवान् कहने लगे श्रीर जिमका मनोरय सफल न हुना वह तो श्रभागा है ही।

पर यदि इस प्रकारको सन घटनाचों पर भला भाँति विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि सफलता श्रोर विफलता दोनों श्रधिकतर मन र की योग्यता आर समता पर ही निर्मर करती हैं। भाग्यसे उनका सम्यन्य श्रपेत्राकृत बहुत हा कम है। इसमें सन्नेह नहीं कि कुछ ला वास्तरमें वह भाग्यवान् होते हैं खोर उनके द्वारा उनकी योग्यवा चौर सामर्थ्यसे वाहर बहुतसे काम श्राप ही श्राप श्रोर श्रनायाम हो डाउ हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं निनमें योग्यता, कार्य्य परुगः दूरदर्शिता आदि सभी गुण औरोंकी अपेक्षा अधिक होते हैं पर ता भी चाहे सयोगनरा ही सही, प्राय उन्हें विफलता ही होती है। पर ऐसे भाग्यवान् या श्रभागे ससारमें बहुत ही थोड़े हैं और जनतक प्रत्येक मनुष्य किसी काममे विचारपूर्वक अपनी मारी शक्तियाँ न सगा है त्रतक उसे श्रपने आपको अभागोंम करापि न गिनना चाहिए। यन्कि उचित तो यह है कि मनुष्य आपको सहा भाग्यवान् ही ममके। इससे उसमें उत्साह और प्रसन्नता जादिकी वृद्धि होगी और धीरेधीरे यद वास्तवमें भाग्यवान् भी हो जायगा। एक विद्वान्का यह कहता बहुतसे अशोंमें खत्तरश सत्य है कि ईरवरके साथ मनुष्यका इतना निकट सम्बन्ध है कि वह जैसा बानकी प्रयत इन्द्रा करता है, बहुपा इस ईरवर धैमा ही यना भी देता है।

ेरा, फाल और समाज श्वादिरा भी मनुष्यके भाग्यसे थोड़ा पहुन सम्यन्य है। जिस देशमें सब प्रवारके पद्दाय उपन हाते या बनते हा उस देशके लोगोंको सुखी होनेका अधिक व्यवसर मिलता है। यरापि श्राजकी बढती हुई सभ्यता इम कथनके विरुद्ध प्रमाण उप स्थित करती है ख्रीर जिन देशोंमें कुछ भी चरपन्न नहीं होता वहाँ के लोग बाहरसे करूचा माल मेंगाकर उनसे तरह तरहकी चीचें बनाते त्रोर उनसे करोड़ा रूपण पैना करते हैं, अपने देशको सम्पन्न, सभ्य श्रीर सुसी बनाते हैं श्रीर विद्या, विद्यान श्रीर कला सम्बन्धी नये नये ष्ट्राविष्कार करके श्रपनी गणना वडे यहे भाग्यवानोंम कराते हैं. तथापि विचारपूर्वक नेखिए तो आप समक लो कि उनकी उस उन्नतिका मुख्य कारण उनका अध्यवसाय और परिश्रम ही है । एक विद्यानने इस सम्बन्धमें जोर देकर यहाँ तक कहा है कि प्राचीन कालमें वे ही देश सम्पन्न समफे जाते थे जहाँ प्राकृतिक सुविधाएँ अन्य देशोंकी श्रपेत्ता श्रधिक होती थीं, पर श्राजकल वही देश सम्पन्न समका जाता है जहाँके लोग श्राधिक परिश्रमी श्रीर कम्मठ हों। जिस देशमें सब तरहरी चीजें उत्पन्न होती हैं, वहाँके लोग यदि फेयल पण्चा माल चत्पत्र करके निश्चिन्त बैठ रहें तो उनके स्त्रमागे रह जानेमें क्या स न्तेह हे ? पर यदि वे ही लोग अन्य उन्नत जातियोंकी भौति परिश्रम श्रौर उद्योग कर तो श्रवस्य ही वे श्रपनी प्रारुतिक सुविधाओंके फारए औरोंकी अपेना शीव और महज में सुसी, मन्पन्न और उन्नत हो मक्ते हैं, थ्रौर उन दशा म सारा ससार उन्हों हो सबसे ऋधिक माग्यवान् समभेगा ।

फालका भी भाग्यके साथ हुछ ऐसा ही सम्बन्ध है। ससारमें कभी तो यह समय रहता है जबकि मनुष्य बोड़े परिश्रमसे ही सन हुछ कर लेता हैं और कभी ऐसा समय खा जाता है जन कि बहुत खरिफ परिश्रम करनेपर भी पेट मरनेतक हो पूरा खनाज नहीं मिलता। इस सम्यन्थमें अधिक निचार इस प्रकरणके अन्तानं किताहों मा वर्णन करते समय प्रकट किए गए हैं। मनुष्य पर सगतिका प्रमा पड़ता है उसका वर्णन ययास्थान पहले ही किया जा नुसा है। मनुष्यका जैसे लोगों के साथ सम्यन्य रहता है वह उन्हों के तरहर हो जाता है, इसम भी कोई सन्देह नहीं। अनेक शुद्र पर लिस का अच्छे अच्छे पर्वे पर पहुँचते हुए देखे जाते हैं। हमिशायों ने अमेरिक में यूरोपियनों के साथ रहकर जो उनित की है यह वर्णनातित है। उसे के दूसरे भाई और सजातीय अब तक आफ्रिकामें बैठकर अपने गान्न की ही से रहे हैं।

ज्यों ज्यों समय वीवता जाता हे त्या त्यों इस वातके ष्याधेकाधिर प्रमाण मिलते जाते हैं कि ससारके सब कामोंमें उद्योग ही व्यपि मधान है, भाग्यका श्रिकार बहुतही सङ्घित है । उसका यह परिनिर्ग अधिकार भी बहुत से अशामें सृष्टिके कुछ विशिष्ट नियमों पर है श्रवलित है और उनमे किसी प्रकारका परिवर्तन करना मानवर्राङ के वाहर है। न तो रोतेहर कमी श्रपने इच्छानुमार पानी घरमा सकता हे न्त्रीर न प्रत्येक वातक जन्म लेत ही मदामलकी गहियाँ पर सुलाया जा सकता है । हाँ, पानी न घरसने पर केविहर स्वय प्रपता शक्तिभर सिंचाई कर सकता है औरदरिष्ठने घर जन्म लेनपालायानह घटा होकर धन कमा सकता है। पर धनवान्वे सङ्ग्रेको बाल्यावरया में ही जितनी अधिक वार्ते जानतेका अवसर अनायास ही मिल सकता है बनना गरीयके लड़केको नहीं मिल सबता। इस श्रुटि पर गरीदक हाउपेपा इतना ही क्षधिकार है कि यन उसे व्यपने बादुवलसे पूरा करे। रोगी और हुर्यल जाता विवास उत्पन्न हानेवाला वालक भी रोगी और हुर्घल ही होता। यदि यह विकलांग हुन्ना तय हो निरुपाय ही हो जायगा

श्रीर नहीं तो नीरोग श्रीर सजल वनते के लिये उसे वहुत श्रधिक प्रयत्न करना पड़ेगा । यदि वालक किसी पुरुषानुक्रमिक रोग से पीड़ित हो, तो उसका सारा उत्तरदायित्व उसके पुरुपाओं पर ही हो सकता है। क्योंकि श्रधिकाश रोग दुर्ब्यसनों श्रीर दुर्ग हों के कारल ही होते हैं। यदि ऐसे लोग सन्तान उत्पन्न न करे तो श्रवश्य ही ससारमें श्रभागों की बहुत ही थोड़ी सरया दिखाई पड़े। इसीलिए मनु श्रादि स्मृतिकारोंने श्रनेक रोगोंसे पीड़ित मनुष्योंके विवाहकी श्राज्ञा नहीं दी है। वहत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माता पितामें तो कोई दोप नही होता पर जो स्वय श्रपने कुकरमोंसे शरीरमें इतने दोप और रोग उत्पन्न कर लेते हैं जितने किसी दृषित माता पितासे उत्पन्न वालकोंमें भी नहीं हो सकते । पर यह बात भी निर्विताद सिद्ध हे कि प्रत्येक मनुष्यमें स्तय श्रपनी उत्रति करनेकी जितनी श्रधिक शक्ति है, उसे उन्नत बनानेकी प्राय उतनी ही शक्ति उसके माता पितामें भी है । यदि किसी ऋनि बार्घ्य थप या श्रमानके कारण हम स्वय माग्यशाली नहीं वन सकते तो प्रयत्न करने पर कमसे कम श्रपनी सन्तानके भाग्य श्रवश्य ही ष्पच्छे पना सकते हैं।

यह वात भी निर्विवाद प्रमाणित ही हे कि प्रत्येक शांक प्रयत्न करके वढाई जा सकती है। वाग्मटने कहा है कि यदि मनुष्य में कृतीव-शांक खिक हो तो वह दैवसे भी खागे वढ़ सकता है। साधारण मनुष्य मैदानोंमें भी मील दो मीलसे खिक दूर की चीजें नहीं देरर सकता, पर दूररीनें उसे चौगुनी दूर तककी चीजें दिराला सकती हैं। मनुष्यकी खावाज एक मील भी नहीं जा सकती पर तारों द्वारा, ख्रीर यहाँ तक कि विना सारके भी, हजारों भील तक समाजार पहुँचते हैं। ख्रभी हालमें ख्रमेरिकाके राष्ट्रपति विलसनने राजनगर वाशिगटनमें बैठे

वैठे केवल एक घटन द्याका हजारों मील दूरकी पनामा प्रनिति स्रोल नी थी । यदि सच पृष्ठिए तो मनुष्योंने प्रयत्न द्वारा प्रकारा उसे श्रपनी देखने श्रीर सुननेकी शक्तियाँ ही वटाई हैं। फोनोपार हमारी बोलनेकी नदी हुई शक्ति है और रेल चलने की। कलें पनाम मनुष्यने छपने काम करनेकी शक्ति वढाई है छीर आक्रास्त

वनाकर तो मानों उसने अपने लिए नई शक्ति हो गढ़ ली है। यह सय फाम उद्योगियोंके ही हैं, केवल भाग्य पर निमर रहनेवाले मड़ र्चोने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। भाग्य किमी मंत्र ध्यनो श्राच्छी या बुरी स्थितिमें उत्पन्न ही कर सकता है पर उद्धा श्रीर कर्मा बहुधा उस स्थितिको बदल देनेमें भी समर्घ होते हैं।

यहाँ तक तो हुन्या भाग्य-सम्बन्धी प्रश्न पर विचारः श्रय दिन पर दिन बढ्नेवाली कठिनाइयोंको लीनिए। कुछ लोग ती ऐसे हैं निनश यह विश्वास है कि पहले सत्युग था। उस समयके लोग पहुत मुनी होते थे। स्नाजकलका कलियुग मनुष्योंको केवल दुःस्य देनेके लिए

ही है। ऐसे लोगोंसे इस यह फहना चाइते हैं फि बहुन प्रापीन कार्लने देशोंकी जनमन्या यहुत ही परिमित होती थी। लोगोंकी आधरप फताएँ भी बहुत धम होती भी चोर च्यानक्लकी तरह इतनी सान हाँट 'त्रीर चटाऊपने न होनेके कारण पहुत ही थोड़े परिश्रम से लग

श्रपनी सब आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे। पर आनकलकी स्थित उसमें बहुत भिन्न है। जन-मख्या नित्यप्रति बहुतो जा रही हे दौर मनुष्योंकी प्रायश्यकताएँ चादि भी उसी मानसे धराघर यह रही हैं। ऐसी अवस्थामें हमें यह देखना चाहिए वि मारा संमार एया पर रहा

🖁 ? यदि हमारी तरह सारा संसार दुम्बी चार दरित्र हो तथ सो क<sup>ि</sup> युगध्यप्रय बहुत प्रथल दे और हम लागेंवा उस पर कोई यहा परी दे। पर जब हम देराते हैं कि सारी जातियाँ चलति की दौड़में सबसे खागे बहनेका प्रयक्त कर रही हैं और केवल हम ही माम्यके मरोसे जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं तब हमें अपनी हो मूल दिरालाई पड़ने लगती है। यदि कलियुग वास्तवमें दु परवायी है तो उसका प्रभाव सब देशों पर समानरूपसे होना चाहिए, केवल भारतवासियोंसे उसका कोई खास वैर नहीं है। यदि वास्तवमें उसका कोई युरा प्रभाव हो तो भी तो हमें उसका फल उतना ही मोगना चाहिए जितना कि और जातियाँ मोगती हैं। यदि इम और जातियाँ अधिक दुखी और पिछड़े हुए हों तो उसमें होय हमारी अकम्मंत्यवाका है, युग या कालका नहीं। पर सीमान्यवश इम कोटिके लोग केवल भारतमें ही हैं और वहत

कम हैं, और अधिक सतोपका विषय यह है कि जो हैं वे सख्यामें धरावर कम होते जा रहे हैं। शेप संसारके लोग यह सिद्धान्त नहीं मानते । जनमेंसे यहत से लोग यही कहते हैं कि दिन पर दिन जमाना बड़ा टेढा होता जाता है, सभी व्यवसायोंने कठनाइयाँ बढ़ती जाती हें श्रीर साधारण योग्यताके श्रादमियोंने लिए जीविका निर्माह करना यदि श्रमम्भर नहीं तो परम दुष्कर श्रवश्य है। सरसे पहली बात तो यह है कि जो लोग इस तरहकी शिकायत करते हुए देखे जायें चन्हें श्रकमार्थय और श्रयोग्य समझना चाहिए । जमानेकी शिका यतका इसके सिवा और कोई मतनय ही नहीं हो सकता। किसी कविने कहा हे-" लोग कहते ही बदलता है जमाना श्रक्तर। मर्द यह हैं जो जमानेको बदल देते हैं ॥" यदापि इस फथन की सत्यवामें विसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता, तो भी इतना श्रवस्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा 'मर्द' नहीं हो सकता जो चमाना थदल दे । जा लोग वास्तवमें मई है, उन्होंने अवस्य

जमानेका रुख पलट दिया है। भगवान् श्रीकृष्ण, महान्मा युद्ध श्रीर जगद्गुन शकराचार्यसे लेकर गुरु नानक, शिवाजी, गुर गोविन्हिन्ह राजा राममोहनराय, जस्टिस महावेच गोविंद राजडे और स्थामा हाः नन्द सरस्वती तक मत्र इसी कोटिके हैं। इन सबने श्रपने श्रम सनवमें देशकी किसो न किसी प्रकारकी दुईशा देशी, जमानेके === रास्ते जाते हुए देखा । वे 'मर्ड' थे, उन्होंने खपने चाहुपलसे जमानद्रा रुख पलट दिया, लोगोंको उलटे रास्ते से हटाकर सीचे राते पर लगाया । पर ऐमा करनेके लिए असाबारण विद्या, बुद्धि, आत्मरक संचरित्रता, सहनशीलता और हदता ग्राटिकी ग्रावश्यकता होती है। यद्यपि माधारण योग्यताके लोग भी प्रयत करे तो बहुत से धरोंने एक गुणोंसे भूपित हो सकते हैं, पर सब लोगोंके लिए वैसा करा। बहुत फठिन है। हाँ, किमी न किसी श्रशमें ऐसे महात्माओंका घड करण करके ही लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जो लोग समयकी शिकायत करते हैं उन्हें सबसे पहले यह जानन

जो लोग समयकी शिकायत करते हैं उन्हें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि समय क्या चीज है। जिस समय अधिकारा मनुष्य अज्ञान रहत थे, उस समयको लोग 'ब्रह्मानकाल' कहते हैं। इस प्रकार रोग अपनी ब्रह्मानकालों कहते हैं। पर वातवर्षे समय क्या चीज नहीं है। हम वसे जैमा यनाते ब्रीर समयको लोग कहा है। इस वसे जैमा यनाते ब्रीर समयको है वह वसा ही हो जाता है। मनुष्य जब जैसे जैसे कार्य्य परता है। समय तम पसे ही पैसे रूप भी धारण करता है। यह समाज सुरिन्द होता, जिल्लान क्या है। सह सम्यक्ष हो तो समय ब्रह्मा समाना नाता है ब्रीर पित लोग कपड़, मूर्ल, गैवार और दिख हों तो समय खराय समना जाता है। ऐसी दशामें व्याचकलके समयका करार पहनेका कहि कार्य करते हैं कि दिन पर

दिन सन वातोंमें कठिनाइयाँ घडती जाती हैं, पर उन्हे कभी इस नात भा ध्यान नहीं होता कि कठिनाइयों के बढनेके साथ ही साथ उन्हें दूर करनेके साधन भी बढ़ते जाते हैं। दूसरी वात यह है कि ज्यों ज्यों ससार अधिक चत्रत और सभ्य द्वीता जाता है त्यों त्यो जसकी कठिनाइयाँ भी श्रतिवार्य्य रूपसे वड़ती ही जाती हैं और यही कारण है कि जगत् चाहे पहलेसे बहुत ऋधिक सम्पन्न और विद्वान भले ही हो, पर सुरती बहुत ही कम है। पर ऐसी दशामें केवल समयकी फठिनाइयोंका ध्यान फरके ही बैठे रहना मानों ससारकी दोड़में सन के पीड़े रह जाना श्रीर ईरवरप्रदत्त शकियोंका हुरुपयोग करना है। किसी कार्व्यकी कठिनताका महत्त्र और भय उसीके लिए है जो उसको दूर नहीं कर सकता। जिस मनुष्यमें कठिनता दूर करनेकी शक्ति होती है वह न तो उसको कोई चीज समकता है और न कभी विफल-मनोरथ ही होता है। पठिनतासे घगराना ही श्रयोग्यता श्रीर दुवर्लता का प्रधान चिह्न है।

यह वात सभी लोग स्वीकार फरते हैं कि ससारमें दिन पर दिन फिलाइगी प्रवती जाती हैं। सब तरहरे कामोमें चढ़ा ऊपरी और लाग हाँट बढ़ती जाती है। यदि एक दूकानदार फोई चीज एक रूपएपर चेचता है तो दूसरा बही चीज पन्द्रह धानेपर वेचनेका प्रयत्न करता है। यदि एक मतुष्य किसी दूकानका किराया १०) रू०, ते सकता है तो दूसरा उसी दूकानको १२) या १४) पर लेना चाहता है। यदि एक मतुष्य किसी दूकानको १२) या १४) पर लेना चाहता है। यदि एक मतुष्य किसी दूकानको १२) पर काम करनेके लिए उद्यत होता है तो दूसरा २४) पर ही वह काम करनेके लिए उद्यत होता है तो दूसरा २४) पर ही वह काम करनेके लिए औह भाग तैयार रहता और यहाँ तक कि खुशामट बरता, सिकारिश लाता और केरे लगाना है। अयो व्यो जनसरया पद्वती जाती है त्या त्यां

यह लाग-डाँट भी बढती जाती है और इसका बढना श्रलेवार्य है। उसे रोकना मनुष्यकी शक्तिके वाहर है।

श्रभी हालमें एक स्थानीय विद्यालयमे एक परिडतकी जगह सानी हुई थी । दो तीन अखवारोमें विज्ञापन दिए गए । दो सप्ताहोंके अन्स प्राय ७०० प्रार्थनापत्र ह्या गए । प्रार्थनापत्र भेजनेवालोंमें योग्य ह्यौर श्रयोग्य सभी प्रकारके लोग थे, पर श्रधिक सख्या योग्यांकी ही थी। यदि उनमेंसे ४०० प्रार्थी भी योग्य हों तो सममनेकी बात है कि प्रत्येक प्रार्थीके लिये ४०० में से केनल एक अवसर था। यदि केवल २० ही प्रार्था होते तो यहत ही थोड़ी चढ़ा ऊपरीकी जगह बाक़ी रहती। जगह तो केवल एक ही थी और उस पर नियुक्त भी केवल एक ही आदमी हुआ; रोप सब लोगोंको निराश होना पढ़ा। प्राधियोंमें से हुछ लोग ब ऐसे थे जिनकी योग्यता अपेज्ञाकृत बहुत कम थी श्रीर जो वतन श्रधिक चाहते थे; श्रीर कुछ लोग ऐसे भी थे जो श्रधिक योग्य श्रीर विद्वार होकर भी थोड़े बेतन पर काम करनेके लियतैयार थे। थोडी योग्यता वाले लोगोंका अधिक वेतन चाहना और अन्तमें निराश होना त ठीक ही है पर यहुत से योग्य श्रोर विद्वान लोगोंको भी उस अवसर पर निराश ही होना पड़ा; पर सभी निराश होनेवालॉमें, परिडव नियुक्त करनेवाले श्रधिकारीकी दृष्टिमें कोई न कोई दोप अवस्य था। पर धास्तवमें दोपी कोईनहीं टहराया जासकता। दोप केवल श्रयोग्यताका ही ही सकता है, श्रौर किसीका नहीं । निराश होनेत्रालॉने श्रवश्य ही प्रार्थना पत्र भेजनेके समय इस वातना ध्यान नहीं रक्या या कि सफल होनेका कहाँ तक व्यवसर मिल सकता है और वे प्रार्थनापत्र भेजनेके व्यतिरिक्ष श्रीर कौनकौनसे उचित उपाय कर सकते हैं। साधारख श्रयवा थोड़ा योग्यतावालोंके लिये ऋकृतकार्य्य होना बहुत ही स्वामाधिक है, पर जा

वास्तवमें योग्य होता है उसकी सफलतामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं रह जाता। योग्यता, सदाचार और अव्यवसाय मनुष्यको जिंगर तक पहुँचा कर ही छोडते हैं। ऐसी दशामें जैसा कि ऊपर कहा गया है, वोप योग्यताके अभावका ही होता है, और किसीका नहीं। एक स्थानसे निराश होने नाला मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर और वहाँसे भी निराश होनेवाला रीसरे स्थानपर अपनी योग्यताके अनुसार राम पा ही लेगा।

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो योग्य मनुष्योंके लिए पहलेकी श्रपेत्ता श्राजकत पहुत अधिक श्रौर श्रच्छा श्रवसर है। यह बात ठीक है कि पर्दोंकी सख्या उतनी शीवतासे नहीं बढती जितनी शीव तासे पद प्राधियोंकी सख्या बढती है, पर यह श्रवश्य है कि सब लोग योग्य मतुष्य चाहते हैं। श्रयोग्योंको लेकर कोई करेगा ही क्या ? चात यह है कि दिन पर दिन बढ़नेवाले कामों के लिए अधिक बुद्धिमानों की श्रावरयकता होती है। लोगोंकी जुद्धि श्रीर योग्यता तो उतनी शीव्रतासे बढती नहीं, उसका मूल्य श्रवस्य बढ़ता जाता है। श्राज कलको स्थिति योग्य मनुष्याके लिए बहुत श्रन्दश्ची हे । पर श्रमल वात यह है कि अधिक वेतनकी नौकरियाँ बहुत थोड़े आद्मियोंको मिलती हैं, ऋधिकारा लोगोंको थोड़े वेतन पर ही काम करना पडता है। और श्रधिक यतनका पद पानेके लिए अनेक प्रकारके प्रयत्न करने पड़ते हैं, यह प्रयत्न करों की योग्यता जिनमें होती है वे ही सफलता प्राप करते हें और दूसरे लोग मूँ ह देखते रह जाते हें। तात्पर्ध्य यह कि दिन पर र्दिन सफलता प्राप्त करनेके लिए, योग्यता-सम्पादन करनेकी श्रावश्य कता वरावर घटती जाती हे और इमका नडना सबको श्रभोष्ट भी है। श्रीर आरामसे पडेपड़े जमाने की शिकायत करनेकी अपेता अपनी योग्यता चडाकर काममें लग जाना ही अधिक उत्तम भी है।

जो दशा नौकरीकी है, प्राय वही दशा ज्यापारकी भी है। यह वह कोडीवालों च्यौर थाक वेचनेत्रालोंके कारण साधारण श्रौर हारे मेर दूषातवारोंको वो प्रकारसे हानियाँ सहनी पड़ती हैं। यदि सावाख मनुष्य पहलेसे ही दृकान करता हो तो उसे वडे बड़े कोठीगलोंसे मुकावला करनेमें बड़ी कठिनता होती है, और यदि वह नई दृना सोलना चाहे तो उसे अपेचारुत्त अधिक मुलधन लगाना पड़ता है। यदि मनुष्य केवल दाल रोटी श्रौर श्रपने गुजारेकी ही इच्छा र<sup>तना</sup> हो तो उसे ब्यापारमें बहुत ऋधिक सिर खपानेकी आवश्यकना नहीं होती, थोड़े परिश्रमसे ही उसका काम चल सकता है। पर यह उनका उद्देश्य श्राधिक विस्तृत हो तो उसे दिन-रात कठिन परिश्रम करनी पड़गा । दूसरी वात यह हे कि साघारण आदमियोंको छोटे छोटे <sup>ना</sup> रोंमें ही ऋधिक उत्तम श्रयसर मिलते हें। यह बड़े नगरोंमें उन होती **को भारी ज्यापारियोंका मुकाशिला करना पडता है। दिन पर** दिन श्रिधिक मूलधनकी आयायनता बढती जाती है। जिस शहरमें आउसे थीस चरस पहले एक हजार रुपएमें कपड़ेकी श्रच्छी दूकान हो सक्वी थी वहीं आज दूकान स्रोलनेमें आठ दस हचार रुपए तककी जरूरत होती है। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकारके व्यापारके लिए बहुत श्राधिक जपयुक्त हो, सो भी उसे मुलधनवाली <del>क</del>ठिनता दूर करनेके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा । इससे यह बात प्रमाखित होती है कि फठिनवा दिन पर दिन नढती जावी है। यही कठिनतादूर करनेके लिए सहयोगसमिति (Cc-operation Society)और लिमिटेड फम्पनी (LimitedCom pany)श्रविकी योजना की गई है। जो लोग अपनी मानसिक शक्तियों

pany)श्रविकीयोजना की गई है।जो लोग अपनी मानसिक शक्तियों हारा कोई वडा काम कर सकते हों, पर धनके श्रमावके कारण हाय पर हाथ रकते येठेहों वे सहजमें मूलधनवालोंकी सहायतासे अपनी योग्यता का सदुपयोग करके श्रापना श्रीर श्रापने देशवासियोंका बहुत सुद्धः उपकार कर सकते हैं। यात यह है कि प्रत्येक मतुष्यकी शाक्ति विक-सित होकर एक ऐसी सीमा तक पहुँच जाती है जहाँ कि उस मतुष्य के लिए श्रकेले कोई काम करना श्रासम्भव हो जाता है श्रीर उमे दूसरेके सहारे श्रीर सहायताकी श्रावश्यकता पड़ती है। यह प्रधा सदासे चली आई है। सन्नाट् चन्द्रगुप्त कुछ कम वीर नहीं था, पर निना बुद्धिमान चालाम्यको सहायताके सन्नाट् वननेमें यह कदापि समर्थ न होता।

इस चढा उपरीके अतिरिक्त और भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनमे सफलता प्राप्त करना दिन पर दिन और भी कठिन होता जाता है। ससारमें पहत से काय्योंकी इतनी अधिक उन्नति हो चुकी है कि अब उनसे श्रौर श्रधिक उजित करना प्राय श्रसम्भव मा हो गया है। पर यह वात उन्हीं देशोंके लिए है जो सभ्यता श्रीर उन्नतिकी चरम सीमा तक पहुँचे हुए हैं। भारतमें अभी प्राय सभी वातोंमें उन्नतिके लिए बहत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है । सभ्य देशोंम साहित्य और समाचार-पत्रों आदिकी यथेए उन्नति हो चुकी है और अब जीव उसमें किसी विशेष परिवर्त्तनकी सम्भावना नहीं जान पड़ती। प्राचीन भारतीय ऋषि भी श्राध्यात्मिक विषयों ना इतना मनन कर गए हें कि श्रय डममे और आगे पढना श्रमस्था और निरर्शक ही है। प्रजभापाके प्राचीन कवियोंने भी शुगार रसरी किताओं और नाविकाधेद श्रादिको उसी सीमा तक पहुँचा दिया है। रामचरितमानस श्रीर सुरसागरसे यदकर भक्ति रसकी किनता तभी हो सकती है जन कि स्तय तुलसीदास श्रीर सुरटास फिरसे बन्म लें । हाँ, नई नई बातों श्रीर प्रणालियोंका व्याविष्कार व्यवस्य विया जा सकता है और उनमें

ज्ञतिकी भी बहुत जगह है। इस नवीनतार्के सम्बन्धमें कुछ विचार श्रागेके प्रकरणमें प्रकट किए गए हैं।

विद्वानों का सत है कि ससारने श्रय तक जितनी उत्रति की है। वह भविष्यमें होनेवाली उन्नतिके मुकायलेमें कुछ भी नहीं है। बहुत सम्भव है कि इस समय हम जिन बातोंको पूर्ण सममते हों उनमें श्रागे चलकर श्रीर भी अनेक बड़े बड़े परिवर्त्तन श्रीर परिवर्द्धन हो जायँ। जिस समय भापसे चलनेवाला इजिन निकला था इस समय लोग यही सममते थे कि अप इस सम्बन्धमें आगे बढ़नेका स्थान नहीं रह गया। पर त्राजकल विजली और मोटर हर जगह उसका मुकावला करनेको तैयार है। बात यह है कि जब कोई श्रव्ही श्रीर बढिया चीज हाथ आ जाती हे तब पुरानी निकम्भी चीजोंकी क़दर घट जाती है। जिस मनुष्यने पहलेपहल मामूली चिराग बनाया होगा उसकी युद्धिमत्तामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता । सबसे बड़ी कठिनता पहले उसीने दूर की । उसके बाद लोग उसमें उन्नति करने लगे। आजकल यह उन्नति निस सीमा तक पहुँच गई है उसका अनुमान फेवल एक इसी वातसे किया जा सकता है कि वडे वडे लड़ाईके लहाजों।का अन्वेषक प्रकाश ( Bearch Light ) तीस-तीस श्रौर चालीस चालीस मील तक पहुँचता है ध्यौर बीस भीलकी दूरीपर उसके प्रकाशमें महीनसे महीन टाइपोंबाली पुम्तक बहुत सरलनासे पढी जा सकती है। इससे श्राधिक उनति करनेक लिए अवश्य ही यहुत अधिक विद्वत्ता, ज्ञान और अनुभवकी आव रयकता है । यही दशा मामृली छकड़ा गाड़ियोंसे लेकर घंटेमें सत्तर या श्चरसी मील तक चलनेवाले भापके इजिनों श्रीर मोटर गाहियोंकी सममती चाहिए। घास्तवमें बात यह है कि प्रत्येक कार्यमें मुझ न

हुछ कठिनता अवस्य होती है और ज्यों ही वह कठिनता दूर कर दी जाती है त्यों ही लोग आगे वढनेका प्रयक्ष करने लगते हैं। आगे वढनेके इस प्रयक्षमें नई और स्वतंत्र कठिनाइयोंका होना स्वामाविक ही है, और वे कठिनाइयों पहलेंसे बड़ी भी अवस्य ही होंगी। सृष्टिके आन्मि अप तक कठिनाइयों वरागर गढती ही आई हैं और प्रवय काल तक गरागर बढती ही आयेंगी। एक फकट या कठिनता दूर करनेके लिए जो काम किया जाता है वह प्रकारान्तरसे अनेक कामटें और प्रविनाइयों व्यवस्य उत्पन्न कर देता है और यह निलासिला प्रयागर बढता जाता है।

जिस दृष्टिसे हमने 'प्राय तक किताइयोंका वर्णन किया है उसमे यही सिद्ध होता है कि ससारके सब कामोंमें कठिनाइयाँ दिन पर दिन बढती जाती हैं और उनका बढ़ना व्यनिवार्य्य भी है। जगन् श्रनन्तकालसे हं श्रीर उसमें मनुष्य श्रय तक बहुत श्रधिक उन्नति कर चुका है। ज्यों ज्यों लोगोंकी निवा आर बुद्धि बद्ती जाती है त्यों त्यों चढा उपरी भी बराबर बढ़ती जावी है। इसके सिवा जिस मनुष्यका उद्देश्य जितना अधिक उच होता है उसे उतनी ही अधिक विचा, बुद्धि और अनुभव आदिकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्त्तमान कालकी कठिनाइयाँ भूत कालकी श्वपेत्ता कहीं प्रदृन्यदृकर हैं। श्रार भविष्य कालमें होनेवाली कठिनाइयाँ वर्त्तमान कालकी फठिनाइयोंसे भी कहीं बढ़-चढकर होंगी। क्योंकि जैसा ऊपर फहा गया है, सभी समस्टार इस विषयमें सहमत हैं कि ससारने अवतफ तो उन्नति की है वह भविष्यमें होनेवाली उन्नतिके समाने तुरुछ है। ऐसी दशामें प्रत्येफ मनुष्यके लिए रुचित श्रीर श्रावश्यक हे कि वह छापने धापनो मविष्यमें होनेवाली कठिनाइयोंका मुद्रापला करनेके

लिए सदा तैयार रक्षे श्रीर इस प्रकारसे ससारकी उन्नतिमें सहायक वने ।

पर इस चित्रका एक और ध्वमभी है जिस पर यदि विचार न किया जाय तो वह श्वपूर्ण रहता है। साथ ही उसके विना मानवजीवन का कोई मृल्य भी नहीं रह जाता । केवल कठिनाइयाँ देखकर ही हमें किसी कार्य्यको असम्भव न समक लेना चाहिए। मृल और उपगुक सिद्धान्त तो यह है कि मत्येक कार्य्यका मृल्य, महस्त्र श्रथवा रहा उसकी कठिनाइयों, श्रइचनो और ममटों के ही कारण है। सपलता न तो पहले दाल भातका कार थी और न अब है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ससारकी बढती हुई कठिनाइयोंके साथ उन कठिना इयोंनो दूर करनेके साधन भी वरावर बढ़ते जाते हैं। जिन लोगोंन श्रवतक बहुत सी कठिनाइयाँ बढाई हैं उन्होंने हमारे लिए अपना ज्ञान और अनुभव आदि भी समह करके रख दिया है जिसके कारण हम बहुत सी पुरानी कठिनाइघों से अनायास हा बच सकतं हैं। बहुत स साधनाद्वारा वड़ वड़ आर कठिन काम करनेम ही मानव जीवनका वास्तविक महस्व है। सुरा और यश प्राप्त करनेप लिए इससे बढकर छीर कीन सी बात हो सफती है ? जिनकी शारारिक व्यथवा मानसिक शक्तियाँ फिसी रोग या दापके कारण एकदम खराब हों गई हों, उनकी बात छाड़ दीजिए। दूसरे लोगोंके लिए कभी निराश, हतौत्साह या विफल मनोरय होनेका कभी कोई कारण नहा हों सकता। मनुष्यका मुख्य काम कठिनाइयाँ दूर करना ही है। यदि समुद्र देखकर रामचन्द्र घवरा जाते तो वे सेतु घाँवने श्रीर लका विजय करनेम कव समर्थ हो सकते थे ? श्रीर विना इन फार्मोंके इनका यश हीं क्या रह जाता ? एक बार नेपोलियनसे फिसीने फहा

था कि फ़ासीसी सेनाके श्रागे वढ़नेमें श्रात्पस पर्वतके कारण ही स्कावट पड़ती है। उसने उत्तर दिया था—"श्रच्छा, तो श्रव

श्राल्पस ही न रह जायगा।"

## पॉचवॉ अध्याय ।

## उपयोगी परामर्श ।

कम्मरोज्ञता—श्रद्धकाय—कोग्यता—ग्रस्थता, द्वाद्धता और माहि-कता—धन—समारकी धावस्यकता—कदावर्ते—दिवाव और बदीलाता— स्मर्यशक्ति—सण्डलाके दो मृत्यमात्र—किसी एक विषयके पूर्व पविद्य वतो—धपने क्षिप स्वतन्न सिद्धान्त बनाओ और नवीनता रायन्न को ।

ससारमें हो प्रकारके मनुष्य हुन्ना करते हैं, एक तो विचारगीत श्रीर दूमरे वर्म्मशील । इन दोना श्रेणियोंके मनुष्योंकी नसारको पहुत वडी आवश्यकता है। दोनोंमेंसे किसी एकके विना हमारा काम ही नहीं चल सकता। विचारशीलसे यहाँ हमारा तात्पर्य उन लोगोंसे है जो के उत्त आध्यात्मक, प्राकृतिक, वैद्यानिक, राजनीतिक, धौद्योगिक, सामाजिन, साष्टित्यिक आदि विषयोंका श्रनुशीलन करते हों श्रीर कर्म्मशीलसे अभिप्राय उन लोगोंसे हे जो किसी तरहका रोजगार या पेशा द्यादि करते हों। विचारशीलतामें यह एक जिल्लाए गुए है कि जय यह एक निश्चित सीमासे ऋगो बढ निक्लती है तब वह मतुष्यकी धन श्रथता दुसरे सासारिक वैभवोंसे उनमीन करके परमार्थी श्रथवा परोपकारी बना देती है। बर्म्सशोलनाका परिणाम इससे विलङ्क **उलटा होता है। यह मनुष्यको उत्तरोत्तर धनका उपामक बनाती है** श्रीर धहुत से श्रशोंमें उसे स्वार्थी बना देती है। यदापि समारके श्रन्य भागोंके यहे यहे राजनीतिहा और वैज्ञानिक आदि यहत एप धन और सम्पत्ति यना लेते हैं पर इससे हमारे सिद्धान्तका खण्डन नहीं होता। विचारशील मनुष्य चाहे जितना धन समह कर ले, पर उसकी योग्यता श्रादिका ध्यान रखते हुए आर्थिक दृष्टिसे उसकी सपलता, किसी

कर्म्मशीलकी खपेत्ता बहुत ही कम प्राय नहीं के समान होती है। कोई मन्यकार उतना 'प्रधिक घन नहीं कमा मकता जितना एक प्रन्थ-प्रकाशक कमा लेता है। यदि विचारत्रेत्रमें काम करनेवाला मतुष्य खपनी योग्यतासे बहुत श्रिषक धनवान् वन जाय तो सममना होगा कि उसमे विचारशीलता की श्रपेत्ता कर्म्मशीलता ही श्राधिक है। ऐसी दशामें जो लोग धनवान् चनना चाहते हों उन्हें, परमार्थकी श्रपेत्ता स्वार्थका ही श्रिषक ध्यान रराना होगा। ऐसे मतुष्योम यदि विचारशीलता भी हो तो सोने और सुगन्धवाली कहाउत चरितार्थ होगी।

ससारमें बहुत व्यधिक स्ट्या ऐसे ही लोगोंकी है जिनका प्रधान सच्य धन ही होता है। ऐसे लोग यदि नौकरी करना चाहते हों, तो उन्हे विद्यालयोंमें शिला प्राप्त फरनेकी आवश्यकता होती है , पर यदि वे व्यापारकी श्रोर प्रवृत्त हों तो उन्हें शिक्ताकी चतनी श्राधिक परवा नहीं होती । हमारे कहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि व्यापारियों के लिए शिक्ता एकदम अनापरयक और निरर्थक है। मतलब सिफ यही है कि वे बिना कुछ पढ़े लिखे ही बहुत से पढे लिखों की ऋपेक्षा बहुत धनवान हो जाते हैं। एन्ट्रेस पास आदिमयोंको तो केवल १४-० रु० महीने की नौकरी ही मिलेगी, पर वस्तखत तक न कर सकनेवाला विनया ह्जारों रुपएकी जायदाद बना लेगा । बहुत से भारतीय व्यनुभवी वृद्धोंका तो यह हढ विरयास है कि ध्याजकल केलड़के पढ लिसकर बाचू तो वन जाते हैं पर रोजगारके कामके वे नहीं रह जाते , और उनका यह विश्वास वहुत से अशोंमें ठीक भी है। भारतवर्षमें किसी वनिए या चजाज का सहका पढ़ लिखकर नौकरी ही हूँ देगा, दकान पर वैठकर हाथ में तराज या गरा लेने लायहा वह नहीं रह आयगा।इसमें सन्देह नहीं कि यदि बह शिक्तित होकर व्यपने व्यापारमें लगे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा,

पर कठिनता तो यह है कि उससे ज्यापार होगा ही नहां। इसमें रोप केवल वर्त्तमान शिचा प्रणालीका है जिसका प्रमान समस्त जगा पर क़द्र न क़द्र पड़ रहा है। खाजकलकी शिन्तामें मनुष्यकी कर्माशीत चनानेकी शक्ति बहुत ही कम है। भिन्न भिन्न विपर्योकी शिक्त पर से आजकल यहत जोर दिया जाता है पर मानसिक शक्तियोंकी शृद्धि और विकास करनेवाले विषयोंकी आर कुछ भी व्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि यहतसे पढे लिखे लोग मूँ ह ताकते रह जाते हैं श्रार श्रशित्तित अपने काममें पूरे होशियार होकर अन्त्री सफ्तता प्राप्त फर लेते हैं। बहुत से लोगोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हालमे आस्ट्रे लियामें एक स्थान पर सयोगसे चार गङ्रिए एउत्र हुए थे। उन चारामसे एक ता आक्सकोर्ड विख्वविद्यालयका, दूसरा कैंक्ट्रिज विश्वविद्यालयका खोर तीसरा एक जर्मन विश्वविद्यालयका मुजुएट था । पर चौथा गड़रिया एकदम ऋशिन्नित था, तथापि उस श्रशिचित गड़रिएने अपने वाहुनलसे बहुत अधिक भेड़ें और वकरियाँ श्चादि एकत की थीं श्रीर इस प्रकार वह बहुत धनवान् यन गयाया। पर तीनों मैज़्एट कोरे मैज़ुण्ट रह गए थे। अन्तमें उस अशिक्ति राहरिएने तीनों प्रैजुएट गडरियोंको अपने यहाँ नौकर रस लिया। इसमें सन्देह नहीं कि यदि तीनों शिक्षित गड़रियोंने अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान दिया होता तो ये भी उस अशिक्षित गड़ारेएकी मौति सम्पन्न हो जाते । पर नहीं, उनमें कम्मशीलताका श्रमात्र धार्रे और इसीलिए वे सफलता नहीं प्राप्त कर मके थे। बात यह है कि प्रत्येक कार्यमें सफलना प्राप्त करनेके लिए दुरदर्शिता, युद्धिमता, फार्ये पदता व्यविकी 'आवस्यकता होती है।

यश्री इन पुर्णोंकी माप्तिमाय अनुसनसे ही होती है तथापि यालकी

को आरम्मसे ही ऐसी शिद्धा देना ठीक नहीं जो उनका अमृल्य समय नष्ट करनेके आंतरिक उनके मार्गीमें कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करें।

यदि समान योग्यता, स्थिति श्रीर श्रवस्थाके दो मनुष्य श्रलग श्रलग एक ही प्रकारका व्यापार करें तो उनमेंसे ऋधिक सफलता उसीको होगी जो सदा इस वातका ध्यान रक्छेगा कि इस व्यापारसे मेरा प्रधान उद्देश्य ट्रव्य प्राप्त करना है। ऐसे मनुष्यको स्त्रार्थी बनना पड़ेगा। उसकी इस स्वार्थपरताके भ्रमसे लोग चाहे कितना ही वरा क्यों न सममें, पर जब तक वह ईमानदारी और सर्वाईके साथ श्रपते श्यार्थका ध्यान रक्षेत्रा, तब तक उसमें कोई वास्तविक बुराई नहीं स्त्रा सक्ती। यदि किसी द्कानदारके पास इन्न पुराना और महँगा खरीत हुआ माल हो और वह अपने यहाँ आनेवाले सन पाहकोंको किसी ऐसे पड़ोसीकी दूकानपर भेजता जाय जिसके यहाँ नया ,श्रीर सस्ता माल हो तो भला पहले दकानदारको त्रार्थिक दृष्टिसे क्या लाभ होगा <sup>।</sup> या तो उसे स्त्रार्थी वनना पेड़गा, या हानि सहकर पुराना माल बेचना श्रोर नया खरीटना पड़ेगा श्रोर या श्रपनी दुकान चुन्ह करनी पड़ेगी।

यि किसी दूकानदारको वो चार दूसरे दूकानदारों है मुहानति में अपनी दूकान चलाने आवश्यकता पड़ी वो उसे अपने द्यार्थके छर्च कम करने पड़ेंगे। दो चार ऐसे नौकरां को निकालना पडेगा निन्हें वह पहले प्राय पालन पोपण्के चिचारसे ही अपने यहाँ रक्ते हुए आ। ससारके और कार्मों स्वार्थकाको मले ही बहुत वड़ी आवश्यकता हो, पर ज्यापारिक हिप्टेंसे वह वहा ही धातक होगा। अपनी जाति और देशके लिए स्वार्थत्यांग करो, पर ज्यापारमें जव तक आगे चलकर भारी लाभको सम्भावना न हो, कभी अपने स्वार्थका ध्यान

न छोड़ो । साथ ही यह घात भी ध्यान राजने योग्य है कि वेईमानीसे अपना लाभ करना अपना सर्वेश्व नए करनेसे भी वढ़कर बुग और निन्दनीय हैं।

\* \* \* \* \* \* \*

फर्म्मशीलताका एक और अग है जिसके विना मनुत्यका सफ्य-मनोरय होना बहुत ही द्रवकर है। वह अग हे किसी कामरो आरम फरके घरावर जारी रखना और अन्तमें पूरा करके छोड़ना ! इसके **जि**ए विचाररीजताकी भी वहत आवश्यकताहोती है । **ऐसे श्रकर्मा**एय श्रीर निकम्मे नौकर प्रायः सभी जगह निकलेंगे जिन्ह यदि मोर्वे नया और कठिन काम करने के लिए कहा जाय तो वे घीसिया तरह के यहाने करेंगे, किसी दूसरे मनुष्य या समय पर वह काम टालना चाहुँगे, उसकी उपयोगिता और आवश्यकता आदिके सन्यन्यमें वर्क वितर्क करेंगे और किसी न किसी प्रकार श्रपनापिएड छुड़ानेकाप्रयन करेंगे। ऐसे लोगोंकी न तो कहीं बहुत ऋधिक खावरयकता ही होती है श्रीर न उन्हें उन्नति करने का विशेष श्रयसर ही मिल सकता है। ऐसे लोग यदि विफलमनोरथ होने और अपने दीनावस्यामें पड़े रहनेकी शि-कायत करें तो उनकी यह शिकायत कोई समसदार नहीं सुन सकता। जनके रोगकी चिकित्सा स्वय उन्हीं के पास होती है। ऐसे लोगों के लिए श्रिधिक उत्तम यही है कि ये व्यर्थका रोना छोड़कर श्रापने श्रापकी काम करने के योग्य बनाय और तब देखें कि ससार उनका फैसा श्रादर फरता है।

जिस समय खमेरिकाके संयुक्त राज्यों और स्पेनमें युद्ध छिड़ा आ उस समय संयुक्त राज्योंके राष्ट्रपति मैकिनलेको एक प्रयल दलके नेवा जेनरल मेशियाकी सहायताकी खाबस्यकता पढी थी। पर मेशियाका ठीक ठीक पता किसीको मालूम नहीं था। लोग केवल इतना ही जानते थे कि यह क्यू त्राद्वीपकी किंसी दुर्गम पहाड़ी पर रहता है । मेशियाके पास न तो रेल जा सकती थी खोर न तार । राष्ट्रपति बहुत चिन्तित थे। उत्तसे किसीने कहा कि रोवन-नामक एक व्यक्ति ऐसा हे जो मे-शियाका पता लगाकर आपका पत्र असतक पहुँचा सकता है। रोवन बुलाया गया श्रौर उसे मेशियाके नामका पत्र दिया गया । पत्र लेकर वह एक नाव पर सतार हुआ और चार दिन बाद क्यू ताहीपमे जा पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही वह एक घने जंगलमें सायन हो गया श्रीर तीन सप्ताह बाद जगलमेंसे द्वीपके दसरे किनारेकी खोर अपना काम करके निकला <sup>1</sup> किस प्रकार उसने शत्रुके देशमें जाकर अपना काम पूरा किया, यह वतलानेकी यहाँ आवश्यकता नहीं । यहाँ केवल यही कह देना यथेष्ट है कि उसने पत्र हाथमें लेकर यह भी न पूछा कि 'मेशियाका पता क्या है । अथवा 'वह कहाँ रहता है। इसे मनुष्यकी योग्यताकी चरमसीमा ही सममनी चाहिए। ससारमें ऐसे लोगोंकी बहुत श्रधिक आप्रस्थकना है जो 'में शिया तक खपर पहुँचा सकें।' ऐसे जोगोंकी सफलवामें कभी किसी प्रकारका सन्देह नहीं हो सकता। संसार ऐसे लोगोंके लिए है जो कुछ वाम कर सकते हों —जो मेशिया त्तक खनर पहुँचा सकते हों। जो लोग मेशियाके नामका पन पाकर भाविकसे तुरन्त कह वैठें—'यह काम श्राप रृद कीजिए या दूसरोंसे फराइए।' उन्हें लेकर कोई करेगा ही क्या ?

88 88 88

सिफारिश, दमाव या मेलजोलके कारण सम्भव है कि कमी निसी मनुष्यको कोई अच्छा पद मिल जाय, पर उस पद पर स्थिर रखनेमें एकमात्र उसकी योग्यता ही समर्थ हो सकती है। सिकारिश आदिसे

यदि बहुत हुआ तो मनुष्यको अच्छे अवसर मिल जायेंगे पर सस मनुष्यकी धोग्यता परिधर्द्धित स्त्रीर परिवर्तित करनेमें वह सिकारिंग किसी प्रकारकी सहायता नहीं कर सकती । यदि कोई श्रयोग्य मनुष्य सिफारिशसे किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाय तो वह घुरी तरह कामोंके नष्ट करने लगेगा और शीघ ही उसे पद-त्याग करना पड़ेगा। सन् १८३० वाले मू सि-जर्मानी युद्धमें मू सिकी सेनामें जितने उच अधि भारी थे उनमेंसे वहुतसे प्रायः अयोग्य ही थे और फेवल अपने सम्रार् एतीय नेपोलियनकी खुशामंद करके उसकी कृपामाउसे ही उच पर्रो पर पहुँचे थे । जम युद्धमें ऐसे अधिकारियोंने अपने देशको जो भागी ष्ठानि पहुँचाई ध्यौर उसकी कीर्ति पर जो कलकत्तगाया वह फ्रासवानी बहुत दिनों तर्क न मूल सकेंगे और न शीघ हो उसका परिहार करनेमें समर्थ होंगे । लोगकहते हैं-"कामआदमीको खुद सिखला देताहै।" ष्ट्रायात यदि मतुष्यको उसकी योग्यंताके बाहर कोई बढ़ा काम दिया ्राजाय, ती धीरे घीरे यह काम उसे स्वय आ जायना । यह वात है ती धहुत ठीक , पर इमका एक छाग हीन है । किसी कामको करते करते सीरानेमें ही कुछ विशेष योग्यताकी आवरयकता होती है, और यदि इस योग्यताका मनुष्यमें व्यमाव हुआ तो 'काम' उसे कुछ भी न सिखला सकेगा । सिकारिश श्रादिसे श्रयमा ऊँचे परोंपर पहुँचनेसे अयोज मतुष्यको किसी प्रकारका लाभ नहीं हो सकता । हाँ, एक योग्य व्यक्ति को उससे घहुत श्रन्छी सहायता मिल सकती है। जिस मनुष्यका और लोगों पर ऋच्छा प्रमान पढ़ता है उसे सावारण लोगोंकी ऋपेता **इमति करनेका बहुत अधिक खबसर मिलता है। परजो मनुष्य दूसरों** पर प्रभाव न हाल सकता हो वह भी अपनी योग्यतासे अवश्य ही सपसता प्राप्त कर होता है। ऐसे लोगाके लिए सबसे अधिक काम की

सलाह यह है कि वे अपने कामोंसे समय निकालकर अपनेसे उँचे पदवालोंके काम भी सीखते चलें। साधारणत नौकरी करनेवाले लोग श्रपना काम श्रव्ही तरह करते चलते हैं और तरकीया श्रासरा देखते रहते हैं। ये सममते हैं कि जब तरकी होगी तब बड़े बढ़े काम हम स्वय ही सीख लेंगे। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। यदि किसी दुपतरमें कभी कोई उँचा पद खाली हुआ तो उसके लिए दक्तरमेंसे पहले वही आदमी हुँ हा जायगा जो उस पदका थोड़ा बहुत काम जानता हो । इसलिए पहलेसे ही उसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेसे बहुत काम निकलता है। इसके तिए थोड़ी सी वृद्धिमत्ताकी आवश्यकता होती है। प्राय दम्तरोंके सभी काम एक दसरेसे इतने सम्बद्ध होते हैं कि साधारण योग्यतावाला मनुष्य उन सवको दूरसे देखते ही भनी भौति समम श्रीर सीख सकता है। यदि अपने कामसे समय निकालकर कमी कभी तम ऋपने ऋकसरको भी उसके काममें सहायता दे दो तो तुन्हारी सफलताका मार्ग यहुत कुछ प्रशस्त हो जायगा। यह सिद्धान्त तो केवल नीकरी पेरोजालोंके लिए हुआ। जो लोग शिल्पकार और हायके कारीगर हों उनको भी सदा उत्तरीत्तर अपनी योग्यता यदाते रहना चाहिए। योग्यता वढानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम जो फाम फरते हों उनमें हमारा सदा यह सिद्धान्त रहना चाहिए कि हर-एक वारका किया हुआ काम पहलेकेकिए हुए कामोंकी अपेका अधिक उत्तम और निर्दोपहो । एक धार जो माल या सामान तैयार किया जाय, दूसरी बारका तैयार किया हुन्ना माल या मामान, खूबसूरती, मजबूती श्रीर सफाईमें उससे बढ़कर हो और तीसरी वारका उससे भी पहिया हो। इस प्रकार विना दूसरोंकी विशेष सहायताके ही वह कारीगर दिन पर दिन दलति करता जायगा और थोडे ही दिनोंमें अपने काममें

श्रन्य दत्त श्रीर चतुर हो जायगा । यह मिद्धान्त किसी न किसी रुपें सन प्रकारके सासारिक कार्योमें मली भाँति प्रयुक्त हो सकता है श्रीर इससे सफलता प्राप्तिमें वहुत श्रन्छी सहायता मिल सकती है।

\* \* \* \*

प्रत्येक मनुष्यको सदा स्वय प्रसन्नचित रह्ना चाहिए श्रीर यहि हो सके तो उचित श्रीर प्ररासनीय उपायोंस दूसरोंको भी प्रसन्न रराना चाहिए कुछ लोगोंका स्वभाव ही ऐसा मुहर्रमी श्रीर मनहूस होता है कि दूसरों को हँसते देराकर उन्हें श्रसह वेदना होती है। ऐसे लोग सदा दुली रहते हैं श्रीर कभी जन्नित नहीं कर सकते। न तो वे किसीसे मिलना जुलना ही पसन्द करते हैं श्रीर न उनके साथ किसीकी, सहानु मूर्ति ही होती है। जो मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता है वह भारी विपत्तिके समय भी दूसरोको निराश श्रीर हु रिजत नहीं होने देवा श्रीर किसी न किसी प्रकारसे उन्हें डादस वँचाकर जनका सहायक होता है।

सदा भुडी धीर हिर्सी हा तहक भड़कसे दूर रही ओर दूसर्राकी दिखायट आणि पर कभी विरमास न करो। न तो बहिया कपड देखकर किसी मनुष्यको परम योग्य समक तो और न किसी को चीय है लपेंट देखकर कुछ मानो। कपड़े तो केवल शरीर हैं फनेंके लिये हैं, मनुष्यकी वास्तविक योग्यतासे उनका कोई सम्यन्य नहीं है। पर धाजकल लोग दूसराँके कपड़े पहले देराते हैं और धावरण पीछे। जिस मनुष्पमें योग्यता होगी वह जम जैसा अवसर देखेगा तब वैसे कपड़े पहले साम जिसा मनुष्पमें योग्यता होगी वह जम जैसा अवसर देखेगा तब वैसे कपड़े पहले हो। और

उपयुक्त श्रवसर देखकर थोड़े शन्दोंमें श्रीर युक्तिपूर्वक श्रवनी सम्मवि मकट करो। जिस समय और स्रोग युद्धिमता या कामकी यातें करते हों, उस समय चुपचाप मुनते रहना ही बहुत श्रव्हा है। हों, यदि कभी किसीको बिना सममे बूमे भूछा, वेईमान या खु शामदी न कही।

यदि दूसरेको अनुन्वित गातें कहते हुए सुनो तो उसे तुरन्त रोक दो। एकविद्वान् यहता है-"यातचीत करनेमे असमर्थ होना अथवा दूसरों को योलनेसे रोकतेके अयोग्य होना भी बड़ा भारी दुर्भाग्य है।" अपना अभिप्रायस्पष्ट रूपसे दूसरोंको समभा देना, अपनी उचित सम्मति श्रीर उक्तिको पुष्ट करना, वार्तोको सिलसिलेवार कहना, ठीक ठीक परिणाम निकालना आदि ऐसे उत्तम गुण हैं जिनकी आय-श्यकता ससारके प्राय सभी कामोंमें पड़ती है। मधुरमापी होना मानों श्रपते मार्गकी श्राधी कठिनाइयौ दूर करना है। सिजलाने, डॉंटने हपटने चौर विगड़नेसे कभी वैसा अच्छा काम नहीं निकल सकता जैसा अच्छा शान्ति श्रीर गम्भीरतापूर्वक सममानेसे निकलता है। यदि कोई मनुष्य अनजानसे या और किसी प्रकार तुम्हारा अपनान कर बैठे तो तुरन्त आपेसे वाहर मत हो आस्रो । एक शिक्तकते अपने विद्यार्थियोंको शिक्ता देनेके समय कहा था-"इमेशा दो जेन रक्सो, एक तो बहुत यहा, अपमान खादिके सहनेके लिए और दूसरा छोटा. रुपयेरप्रतेके लिए।" सन्भव है कि इस कथनमें कुड़ असुक्ति हो पर इसमें सन्देह नहीं कि जी नमें श्राधिकाश श्रवसर ऐसे ही आते हैं जिनमें सहनशीलतासे ही सबसे ऋधिक काम निकलता है, उद्देशहता या रूपेपनसे वो काम भाय निगइता ही है। साथ ही यह बात भी कोई बुद्धिमान् अस्वीकार नहीं कर सकता कि सांसारिक व्यवहारोंमें कभी कभी ऐसे अवसर भी आ पड़ते हैं जब कि उचित रीतिसे अपना फाम निकालने या किसी व्यन्यायको रोकनेके लिए मनुष्यको उमरूप धारण करना पड़ता है। पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं, और

जनके उपस्थित होने पर सममदार श्रादमी वैसा ही वन भी जाता है। यदि वह ऐसा न करें तो लोग उसे दुच्यू, श्रकम्मीयय या दुर्वलसमस लेते हैं श्रोर समय पढ़ने पर उसे भारी हानि पहुँचाते हैं।

\* \* \* \* \*

इसमें सन्देह नहीं कि "रुपयेको रूपया र्तांचता है।" घतनार्
मतुष्य थपने घमकी सहायता से वड़ा ज्यापार और कोई काम
फरके यहुत शीध ध्रच्छा लाम कर सकता है पर उतनी ही योगवाः
रखनेयाले निर्धन मतुष्यको चनके अभागके कारण ही यहुत सी हिटे
नाइयाँ मेलनी पड़ती हैं और बहुधा विफलमनोरय भी होना पहता
है। अत मतुष्य को सदा मितक्ययी रहना चाहिए और जहाँतक हो
सके सदा ध्रपने पास कुछ न कुछ पूँजी रखनी चाहिए। यही पूँजी
अच्छा ध्रवसर मिलने पर हमारा यहुत कुछ आर्थिक लाम करा
सकती हे, आवश्यकता पड़ने पर हमें परोपकारी और उदार बनाती
है, बीमारी आदिके समय हमारी चिन्ता और कप्ट दूर करनेमें सहयक होती है, शादी और गमीके मीकों पर हमारी इज्जत रखती है
और जय उमे कोई काम नहीं रहता तय वह हमें साहसी, स्वतन्त्र
और निरिचन्त बनाए रहती है।

\* \* \* \* \*

हसी योग्यता लपार्जित करो जो सनके काम जा सके जीर निसकें बदलेंमें सुन्हें अन्छा व्यार्थिक लाभ भी हो सके। पवित्र जानरएमें ही जाटा और नावल नहीं उत्तरीश जा सकता जीर न मकानका किराया चुकाया जा सकता है। इन फामोंके लिए भी परिक्रम जीर धनकी ही जावश्यकता होती है। यदि अनुष्य परिक्रमी जीर ईमानदार हो, पर वह अपनी योग्यताको मसारके कामोंमें न लगा सकता हो तो वह जीविका उपार्जित नहीं कर सकता । मनुष्य चाहे कितना ही धार्मिक और पवित्र आचरणनाला क्यों न हो, पर जब तक वह संझारके काम' न आवे तत्र तक उसे लौकिक पदार्थों के पानेकी बहुत ही योड़ी आशा रतनी चाहिए । यदि हम कोई ऐसा काम करें जिससे ससारके लाभकी कोई आशा न हो तो हम उसके बढ़ते में अपने लाभकी भी कोई आशा न रतनी चाहिए । ससार की आवश्यकताओं का प्यान रतमक ही हमें काम करना चाहिए । यदि सर्वसावारणको मागवी और शौरसेनी भागओं के व्याकरणको अपेचा मनोहर और शित्ताप्रक्ति आवश्यकता अधिक हो तो सफलता भी नितन्य लिखनेष्मालोंको ही अधिक होगी, वैयाकरण महाशय मुँह ही ताकते रह लायँगे।

केवल एक ही प्रकारकी चोग्यतासे भी ससारका सारा काम कभी नहीं चल सकता । कवाचित् पाठक जानते होंगे कि एक बार एक दिगाज वार्शनिक नाव पर सवार होकर नवी पार करने लगे । रास्तेमें कहोंने मश्लाहसे पूछा—"क्यों भाई 'तुमने कुड़ दशनशास्त्र भी देखा है ?' उत्तर मिला—"नहों।" वार्शनिक महाशय चाले—' तर तो तुमने अपना आधा जीवन व्यर्थ नष्ट किया।" योड़ी देर बाद जब तूकान आया और नाव हुनको हुई तनमल्लाहने पूजा—"क्यों साहय! आप तैरना भी जानते हैं ?" उत्तर मिला—"नहां।" मल्लाहने कहा—'तव तो आपने अपना सारा जीवन व्यर्थ नष्ट किया।" दार्शनिक महाशय दर्शनशास्त्र के गूढ से गूढ विषयोंको तो मलीमीति समम लेते थे, पर नाव हुवने पर अपने प्राग्त व्यानेकी सामर्थ्य उत्तमें नहीं थी। मल्लाह यह भी नहीं जानता था कि दर्शनशास्त्र किस पिड़ियाका नाम है, पर यह तैरना मलीमीति जानता था, इसलिए

कारण कुछ कुछ इसी प्रकार के होते हैं। फेवल विद्या परकर ही मनुष्य में द्रव्य खपार्जन करनेकी शक्ति नहीं था सकती। गाडी ही हैने भरसे ही नाय खेना नहीं त्या सकता , दोनोंके लिए भिन्न भिन्न शिक्ताओं की आवश्यकता होती है। तो भी इतना अवश्य मानना पड़गा है इक्ष्य लोग ऐसे होते हैं जिनमें यद्यपि मत्र प्रकार की पूरी पूरी योग्यता होती है पर तो भी वे कभी यशस्त्री नहीं हो सकते। इसीप्रकार कुत्र लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं होती। पर तो भी वे श्रपने सन काम वडी सरलता श्रीर सुन्दरतासे सुवास जाते हैं। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऐसे मनुष्य बहुत ही कम होते हैं और सन लोगोंको अनायास ही अपने आपको उनमें न समम लेना चाहिए। जिन दोवों या गुलों के कारण ये बातें होती हैं **इतका पता लगाना मानव शक्तिसे बाहर** है। 83

क्ष कि कि स्वार में अनेक प्रकारकी कहायतें नित्यमित सुननेमें आती हैं। ये कहानतें प्राय एक दूसरेके निरुद्ध भी हुआ करती हैं। वैसे— "श्रीस चाटनेसे कहां प्यास जाती हैं ?" और— "ह्यतेको तिनम्का सहारा यहुत होता है।" इन दोनोंमेंसे यदि किसी एकको ठीक मान से तो दूसरीका व्यनायस ही गडन हो जाता है। एक निहान कहावतों के वहे वहे अनुमवोंका निचोड वतलाता है और दूसरा कहातों है— "कहावतोंपर कभी विश्वास न करो, सारी कहावतें लोगोंने अपनी अपनी समक्के मुनाविद्ध, अपने अवसरपर और व्यन्ते मतनविके लिए वनाई हैं।"

वात यह है कि सभी चीचें, अच्छी और बुरी दोनों प्रकारकी

् विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करनेसे उनमेंसे ६पदेशपूर्ण कहावतें प्रत्ना निकल आवेंगी और निरर्थक या हानिकारक कहावतें अलग इंद्र जायँगी। "जिसकी लाठी उसकी मैंस" वाली कहावतें फहीं क तक यथार्थता हे यह विचारवान् पाठक स्वय समम सकते हैं। पर

Ē

ś

भिने कभी वह भी चिरतार्थ हो ही जाती है। कॅंगरेजीकी एक कहावतका अभिप्राय है—"तुम पैसोंका प्यान रक्यों, रुपये अपना ध्यान आपही रम लेंगे।" अर्थात् जो मतुष्य रुपये पैसे जर्च नहीं फरता उसके पास रुपये आप से आप जमा हो जाते हैं। पर आज-

क्त जन कि ससारका धन दिन पर दिन बदता जाता है, एक एफ पैसेके लिए जान देना बड़ी भारी मूर्यता समका जाता है। उचित व्यय करनेसे जितना लाभ हो सकता है उसे रोकनेसे अपेत्ताकृत कही अधिक हानि होती है। इस जनसरपर हम अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम कहावतोंका उप-

इस जनसर्पर इन अनक अकार का उत्तनातम कहानताका उप-देशपूर्ण मार माग अपने पाठकोंके लामके लिए दे देना आपश्यक सममते हैं। इन्हें अपना सिद्धान्त वना लेनेसे यहुआ लाम ही होगा । अपने कार्यके सन अगोंपर पूरा पूरा व्यान रक्तो।

अपना सम्मान चाहने पालोंको दूसरोंका अपमान न करता चाहिए। जो फाम प्रेमसे निकल सकता है वह भय या दरहसे नहीं निकल सकता।

र्यदशे चोटसे समाकी चोट अधिक कड़ी होती है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, इच्छा नहीं, यही ईस्वरीय नियम है।

विश्राम करनेकी खपेचा काम करना कहीं शच्छा है।

श्रपना कार्य्य उत्तमतापूर्वक क्षेत्रसाराससार तुम्हारा श्राहरकरेणाः । सत्यका श्राक्षय ही मनुष्यको विजयो बनाता है ।

भना श्रादमी ही सदा प्रसन्न रह सकता है; कलुपित हुरा याला नहीं।

पहने सूप सोच त्रिचार लो , ओर तब जा निश्चय करी उनगर सदा श्रटल रहो ।

सदा अचित कार्य्य करने का साहस करो और श्रमुचित कार्योंसे हा। विपत्तियों को धैर्य्यपूर्वक मेलो , उनसे घवराना माना श्रपने कार को स्वय नष्ट करना है।

बहादुर श्रीर मर्द जनकर सब काम करो।

हुरे व्यादमियोंका कभी साथ मत करो।

सटा श्रपने आचरण श्रीर विचारोंको शुद्ध रक्यो । दूसराकी प्रतिष्ठा, विश्वास या व्यावार श्रादिको कभी हानि पहुँचार

की चेटा मत करो।

केवल सद्गुणी मनुष्योंका साथ करो । नीचे, श्रोद्धे श्रीर इकर्मी सनुष्योंसे सदा दूर रहो ।

हदयमें बुरे विचार कभी न आने दो।

फमी किसी दशामें भृठ न बोलो।

बहुत थोड़े स्नादमियोंसे श्रधिक जान पहचान रक्सो । कमी श्रपने त्रापको वैसा प्रकट करनेका प्रयत्न करा, जैसे कि

तुम यास्तवमें नहीं हो ।

श्चनञ्जी श्चादतें सीचो श्चीर सदा उनपर ध्यान रक्तो । श्चपना श्चरा ठीक समयपर चुका दो , फिर मुन्दें कमी श्वरा होने में कठिनता न होगी ।

मिनकी सत्यतामें कभी सन्देह न करों और न अकारण कभी इसका ऋविश्वास करो।

माता पिता या बहाँकी सम्मतिका पूरा पूरा और उचित आदर करो। श्रपना सिद्धान्त बनाए रसनेके लिए बावश्यकता पड़नेपर बार्थिक हानि भी सह लो।

सन प्रकारके नशोंसे सवा दूर रही। प्रसतके समय अपनी उन्नतिके उपाय सोचो श्रीर करो। सवका प्रेमपूर्वक श्रभिनन्दन करो। श्रपता उत्साह भग न होने दो ।

न्याय सगत, सत्य श्रीर शुद्ध कार्य्यके लिए हदतापूर्वक परिश्रम करो, अवश्य सफलता होगी।

सब काम ठीक तग्हसे करों , किसोमें कोई कसर वाक्रीन रहने दो । जो काम मिज्ञे उसे अपनी सारी शक्ति भर करो और तुरन्द करो । कोई मनुष्य वास्तवमें उतना सुसी या दुसी नहीं होता जितना कि वह अपने आपको समकता है अथवा जितना लोग उसे वतलाते हैं। ससार जैसे है, तुम भी वैसे ही वन जान्नो। क्योंकि तुम जैसा

चाहते हो, वैसा ससार कभी नहीं वन सकता।

किसीकी ध्रमना शत्रु मत बनाओं , एक शत्रु सौ मिनोंके रहन हुए तुन्हारा वहुत कुळ अपकार कर सकता है।

श्रमर द्वम श्रन्थे बना चाहते हो तो श्रपने श्रापको सबसे दुरा सममो। यहुत बीलनेकी श्रपेसा यहुत सुनना कहीं श्रच्छा है। दरिद्रता यदि दोषोंकी माता है तो शक्षान चनका पिता है।

द स श्रीर विपत्ति 'पाटिसे फमी धवराना न चाहिए , क्योंकि

उसका भी कभी न कभी अन्त होता ही है।

मित्रको अपना बनाए रसनेके लिए और राष्ट्रको अपना बना ले के लिए सदा उसके साथ भलाई करो।

तुम्हारा विचार तभी तक तुम्हारा हे जब तक तुम उसे दूमराँगर प्रकट न करो।

दूसरोको धमकाना अपनी कायरता प्रकट करना है। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो कमर कसन्रशकाममें लग आश्री। सदा सबे, परोपकारी खोर ईश्वरतिष्ठ रहो।

फोरी वार्ते करनेमें हीसारा समय न विताओ, इछ काम भी कर दिरालाओ।

श्रपना श्रज्ञान समक्त लेना ही ज्ञान की शोर यदना है। श्रागे चलकर होनेवाली जामदनीके मरोसेपर कभी पहलेसे ज्यार ,मत लो।

विजयी वही होते हैं जिन्हें अपनी शक्तिपर विश्वास होता है। अनसन्न वही रहता है जिससे कोई अपराध या दूसरा अनुविष कार्य्य होता है।

किताइयोंका यदना ही सफलताके समीप पहुँचनेका प्रधान विहरें। सत्तारका ऊँचनीच देखना ही जीवनका प्रधान कार्य्य है। जो एक मौगना है, ईरवरसे मौंगी।

ससारकी सब बीचें बोरुखो होती हैं, इसलिए होनों और विचार

,करना चाहिए।

किसीको उचित मार्गपर लानेने लिए उसवी निन्दा करनेकी व्येचा

उसके भले फार्मोकी प्रशासा करना कहीं व्यस्त्रा और उपयोगी दे।

कामकी व्यविकतासे उकतानेवाला मनुष्य कभी कोई पदा काम

नहीं कर मकता।

सँसारकी सब वार्तोंने कुछ न कुछ शिला महरा करें। अपने व्यवको आवसे सदा कम रक्को , सुसी और सम्पन्न होनेका यही सबसे श्रव्छा उपाय है।

श्रपने मित्रोंके साथ कभी व्यर्थ वाद न करो । जो मनुष्य सबको प्रसन्न ररानेका प्रयत्न करता है वह किसीको भी प्रमन्न नहीं रहा सकता।

यदि तुम चाहते हो कि लोग तुन्हारे साथ यहुत सचाईका वर्ताव करें तो तुम स्वयं सचे प्रनो और दूसरे लोगोंके साथ सचा न्यवहार करो । जो मनुष्य सन्तुष्ट नहीं रहता वह सुखी भी नहीं हो सकता । पापरहित चित्तसे प्रदक्तर हमारे लिए अच्छा रक्तक और कोई नहीं हो सकता ।

खुशामद फरनेवालेसे मवा बचो , वह वहा भारी चोर होता है। वह तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा समय भी चुराता है और बुद्धि भी। समयके अधिक बलट फेर देखना हो बुद्धिमान बनाता है। कोई बुरा काम न करना ही सबसे अच्छा काम है। बुरे कामोंका कल शीव और अच्छे कामोंका फल देरमे मिलता है।

लग जाता है और वह यह समफ लेता है कि किस मद वा व्यापारे सुमें कितना लाभ हुआ छोर किसमें कितना घटा आया। यदि आर कम हो तो एक ओर आय बढ़ाने और दूसरी ओर व्यय कम करनेश प्रयत करना चाहिए। यदि लाम कम हो तो सदा लर्च कम करो, घाटा पूरा करनेके लिए मालका दाम कभी मत बढाओ।

\* \* \* \*

कभी अपनी स्मरण्-रािक को रिकायत मत करो। साधारण लोग वातें इसीलिए भूल जाते हैं कि वे उनपर पूरा पूरा ध्यान नहीं रखते। जिस्सा रानहेका मत है कि जिस काममें हमारा जितना सार्य है अथवा जिसका उत्तरताियत हम जितना समफते हैं, उतना ही वह काम हमें याद रहता है। जिस काममें जुम दिल लगाओंगे वह हमी न भूलेगा। नित्य प्रति देखनेमें आता है कि प्रत्येक मतुन्य खास अपने कामकी मनं यातें याद ररता है। चाहे वह कितना ही मुलका स्यों न हो, पर उसे अपना काम कभी नहा भूलता। जिस काम या वातको याद ररता। वाहा उसम खूब जी लगाओ। मसरण्यािक वहािक चाहा सहसे अच्छा उपाय हैं। दूसरोंको समरण्यािक की प्रशंस करके ही सन्तुष्ट न हो जाओ, धिक ध्यानपूर्वक देखों कि जो यातें उनहें याद रहती हैं, उनपर ये कहाँवक ध्यानपूर्वक देखों कि जो यातें उनहें याद रहती हैं, उनपर ये कहाँवक ध्यानपूर्वक देखें हैं।

AS AS AS

श्रय हम सफलता और एशतिके वो मूल सन्त्रोंको लेते हैं। यही रो यातें ऐसी हैं जो सफलताके लिए सबसे श्रियक सहायक हो सकती हैं। एक तो किसी विषयके पूर्ण परिव्वत श्रीर जानकार बनो श्रीर दूसरे भोई नवीनता उत्पन्न करो।

व्याजकल झानका इतना श्रधिक विस्तार हो गया है कि काई

मनुष्य सब क्या दो चार विषयोंका भी पूर्ण परिडत नहीं वन सकता। इसलिए यही उचित है कि मनुष्य कोई एक विषय ले ले श्रीर जहाँ तक हो सके उसके सम्बन्धमें सारी वातें जाननेका प्रयत्न करें। जो मनुष्य सथ विपयोंका थोड़ा थोड़ा जानकार हो, उसकी उतनी श्रधिक क़दर नहीं हो सकती जितनी किमी एक विषयके पूर्ण ज्ञाताकी हो सकती है। पहुतसे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो केवल कान या श्राम्य या हृदयके रोगोंका ही पूरा पूरा अध्ययन, मनन और अनुशीलन करते हैं श्रौर उनके पास श्रधिकाश उन्हीं रोगोंके रोगी भी श्राते हैं। फल यह होता है कि दिनपर दिन उनका ज्ञान और अनुभव बढता जाता है श्रीर उनके इस ज्ञान श्रीर श्रनुमवसे लाभ उठानेके लिए उनके पास रोगियोंकी भीड़ लगी रहती है। ऐसे हॉक्टरोंको दूसरे डाक्टरोंकी अपेत्रा धन और यश ऋधिक मिलता है। कोई कोई वकील ऐसे होते हैं जो भीजदारीका काम ही अधिक उत्तमतासे कर सकते हैं, और कोई कोई केवल दीवानीके मुझदमे ही श्राच्छी तरह लड़ सकते हैं। ऐसे लोगोंको दोनों अनालतोंमें काम करनेवालोंकी ऋपेता अधिक सफलता-की श्राशा हो सकती है। यही दशा नौकरी और व्यापारकी भी है। षड़े पड़े भारखानों श्रीर कोठियोंमें ऐसे ही निरीक्कों श्रीर उच कर्म्मचारियोंको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, जा उस कारखाने या काठीके सब कामोंको पूरी तरह जानते हों । यदि काई मनुष्य छापे सानेका योड़ा यहत काम जानता हो, थोड़ी यहुत चिकित्सा करना जानता हो और साल दो साल बजाजी भी कर चुका हो, तो न तो उसे फिसी वड़े छापेलानेकी मैनेजरी मिल सकती है न उसके फिए चिफित्साका अच्छा काम हो सकता है और न वह कपड़ेकी फिसी कोठीका यड़ा गुमारता हो मकता है। वह जानता तो तीनों काम है,

पर पूर्ण झाता किसी एकका भी नहीं है श्रीर वो मनुष्य किसी ण्ड विषयमें पूरी दत्तता नहीं प्राप्त कर सकता बही पिछड़ जाता है।

श्राजकल ऐसे ही लोगोंकी चरूरत है जो नाम मानके लिए 'सर्व
गुणसम्पन्न' न होकर किसी एक विषयम पूरे पारगत थाँर दहाँ।
जिस विषयके वे पारगत होंगे, उस विषयम पूरे पारगत थाँर दहाँ।
जिस विषयके वे पारगत होंगे, उस विषयम पूरे पारगत थाँर दहाँ।
अर्थेचित, श्राटत श्रीर मान्यहोगी। ऐसा मनुष्य यि योद्वा हुआ ते
रिवाजी होगा—समर-सम्बन्धी एक भी कार्य्य उससे यचन रहेगा, गरि
शासक हुआ तो विस्मार्क होगा—राजनीति-सम्बन्धी फोई रात उससे
छूटने न पायेगी। यदि वह ज्यापारी हुआ तो केवल माल खरीर श्रीर
बेचकर ही सन्तुष्ट न हो रहेगा बिक्क वह लोगोंकी श्रावरयकताएँ
देखकर उनके लिए नये माल तैयार करावेगा और सब तरहके माल
का परता बैठाकर श्रीरोंके मुक्तानतेमें सस्ता श्रीर श्रव्या माल
वेचेगा।

मफलताकारू सरा मूलमन है—नवीनता। किसी निपयके पूरे झावा की खपेचा किसी प्रकारकी उपयोगी मवीनता उत्पन्न करनेवाले मनुष्य की सफलताका और भी अच्छा खबसर मिल सकता है। 'नवीनता' और कुछ नहीं, केवल बहुतसे साधारण पुराने विचारों मेलसे बना हुआ विचारका एक नया स्वरूप है। इस प्रन्यमें सफलताके अब तक खनेक साधन बतलाए गए हैं और उनमेंसे खनेक लेमे भी हैं जिन्हें साधारणतः सभी लोग जानते होंगे। उनमेंसे बाद किसी एक, हो, या खिकको हम अपना मूल सिद्धान्त बना लें, हो भी हमें पूरी मफलताकी खाशा न रखनी पाहिए। पूरी सफलता सभी हो सकती है जय कि हम उन सबका ध्यान रसकर एक ऐसा स्वतन्त्र और नया सिद्धान्त यना लें जो हमारे लिए सब प्रकारसे उपयुत्त हो।

### उपसहार ।

इस पुस्तकमें सफ्लता-सम्बन्धी सभी श्रावश्यक वार्तोपर थोड़ा बहुत विचार किया जा चुका है । श्रव स्थूलरूपसे उनका कुछ सार श्वरा यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है। इस वातकी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं है कि यदि मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक अव-स्थाएँ साधारणत ठीक और अच्छी हों--जैसी कि प्राय सभी लोगोंकी हुआ करती हैं-तो उसके लिए ससारमें धन, यश, कीर्ति, प्रतिष्टा श्रथवा श्रीर कोई इष्ट फल प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन नहीं है। मतुष्यके कामोंमें भाग्यका महत्त्व उतना ऋधिक नहीं है जितना लोग समभते हैं। ऋपने भाग्यका वहत वड़ा घरा मतुप्य अपने हाथसे ही बनाता है। अन्य अन्य शक्तियोंकी अपेता मान-सिक शक्तिके विकासमें सफल-मनोरथ होनेमें सबसे श्रधिक सहायता मिलती है। उपयुक्त शिन्ना श्रीर ग्रद्ध श्राचरण श्रादिसे उसका कार्य्य श्रीर भी सरल हो जाता है। यदि हमारी श्राकाचा परिमित, पवित्र श्रीर उपयुक्त हो, तो हमारे लिए हतात्साह या नियश होनेका काई फारण नहीं है। विना पूर्ण अध्यवसायके कोई काम नहीं हो सकता। विखास और त्राशाका कमी त्याग न करना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदयमें ये दोनों रहते हैं वह सदा धीर श्रीर प्रसन्न रहता है। फठिनाइयों त्त्रीर विपत्तियाका उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । श्राचरण श्रीर श्रात्मयल हमारी योग्यताके प्रधान श्रम हैं। यदि इन दोना मुर्लीके साथ मानसिक शिवियाँ भी प्रथल हों तो फिर पूछना ही क्या है ?

सफलता प्राप्त करनेके याद मनुष्यको सन्तुष्ट, शान्त श्रीर सुती हो जाना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो यह सफलता किसी कामकी नहीं। पर फिर भी इस देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी मूर्वता है कारण सफलमनोरथ हो जानेपर भी श्रसन्तुप्ट और दु शित एउ हैं। बहुत से लोगोंने ऐसे कजूस देखे होंगे, जिन्होंने श्रपन जीवनश यहुत यहा भाग श्रजु।चत और उचित सभी उपायोंसे, दूसरोंका धन अपनी थेलियोंमें भरतेमें ही विता दिया है। पर अन्तिभ समयमें ऐसे ही लोगोंको सबसे श्रधिकक्षेश भी मिलता है। इसके सिवा ऐसे लोगोंकी सन्तान या तो खूब कि जूलखर्च होती है और या कजूसीमें उनसे मी हाथ दो हाथ बदकर निकलती है। दोनों अवस्थाओं में केवल उस मूलपुरुप कजूसको ही नहीं बल्कि उसके परिवारके सभी लोगोंको व्यनेक प्रकारके दारुए कष्ट सहने पड़ते हैं। जालसाजों, जुझारियों और ज्यभिचारियोंकी भी प्राय देसी ही चोर दुदशा होती है। धन श्रीर वैभव उनका श्रसन्तोप ओर क्षेश दूर नहीं कर सकता। साधा-रण फूसकी मोपड़ीमें रहकर अपने वाल-यच्चोंसे प्रेमपूर्वक याट-चीत करनेवाला दरित्र भिखर्मेगा उनसे कहीं अधिक सुखी होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि मनुष्यके दुष्कर्म्म उसका पीछा नहीं खोड़ते श्रौर सदा उसका कष्ट वदाते रहते हैं । जीवन सा<del>धिक</del> रूपसे व्यतीत होना चाहिए और यदि विचारोंमें स्वतन्त्र सारिधकता न हो, तो धर्म्मकी शर्य होनी चाहिए।

ससारमें घनको ही सर्वस्व न समक्ष लेना चाहिए, क्योंकि ब्रनेक दुर्घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनके कुरे परिखामसे हमें सारे विश्वका धैभव भी नहीं यचा सकता । लोगोंका, देखते देखते, अवान सहका मर जाता है और सारी दौलत रक्की रह जाती है। धन एक सामन- t

:;

۲

मात्र है जिससे ससारके बहुत से काम निकला करते हैं, वह किसी का ईरवर नहीं हो सकता । स्वास्थ्यका धनसे कहीं अधिक मृत्य हो सकता है। साराश यह कि मनुष्यको धन, वल, सन्तान प्रतिष्ठा, आदिको अपना लच्च न बनाकर सुरापर रिष्टि ररानी चाहिए। स्वांकि कभी कभी धन, वल आदि मनुष्यको कष्ट पहुँचानेके भी कारण होते हैं। हमारा उद्देश्य सच्ची शान्ति और सुरा होना चाहिए जिसके लिए साचिककताकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती हैं। प्रश्तिक करी, वह बड़ी शावश्यकता होती हैं।

तुम्हें सफलता होगी। फुञ्ज वनना, विलकुल कुछ न वननेसे लाम्ब दरले श्रन्छा है।—सिडनी स्मिय। ग्याली मले श्रादमी मत वनो, किसी कामके श्रादमी वनो।—थोरो

गाला भल श्राइमा सत बना, किसा कामक श्रादमा बना। —थारा में जिस कामको हाधमें लेता हूँ उसमें सुईकी तरह गर जाता हूँ।— येन जॉनसन।

शहत्तकी मक्सी, समय श्रीर धैर्य्यकी सहायतासे रेशमी कपड़ा धन जाती है।—हा० जॉनसन।

प्रत्येक मतुष्यके लिए वो प्रकारकी रिराहाएँ होता हैं, एक तो वह को उसे दूसरोंसे मिलती है और तूसरी सर्वप्रधान वह जो अपने आप-को दी जाती है।—गियन।

रोजगार यड़ी लियाफतका रोल हे जिसे हर एक धादमी नहीं खेल सकता ।—एमर्सन ।

जिस मनुष्यका हृदय प्रकाशमान श्रौर मस्तिष्क ग्रुद्ध होता है यही नवीन श्रौर उत्तम विचार उत्पन्न कर सकता है।

श्रपने धानन्त्रमें दूसरोंको सिम्मिलित करो और दूमरोंके दुःसमें तुम स्वय सिम्मिलित रहो--यही श्रादर्श जीवनका वत्स है। प्रत्येक मनुष्य यदि श्रापने कर्त्तव्योंका पालन करने लग जाया व ससार बहुत शीघ श्रानन्दमय हो जाय ।

ससार बहुत शाध श्रानन्द्रभय हा जाय । जिसके हृदयमें विश्वाम नहीं है, उसके लिए सारा ससार श्रशन्ति

पूर्ण है।

सबसे श्राच्छा दिन वही है जिस दिन तुमसे कोई श्राच्छा कार यन बड़े।

वन वह । ईरवर और सुख तभी हमारे निकट आते हैं, जब हम उन्हें दृष्ट दृर समकते हैं।

स्वय मनुष्य वास्त्रप्रमें कभी धुरा नहीं होता। धुरे बननेके लिए उस

वड़ा परिश्रम करना श्रीर कष्ट सहना पड़ता है। जीवनमें जो कुछ सोचा श्रीर कहा जाता है, वह किए हुए इस्वेंग्री

श्रोपेज्ञा कहीं श्राधिक महत्त्वपूर्ण होता है।—सर आर्थर हेल्प्स।

जीवन व्यतीत करनेके लिए नहीं है, श्रेष्ठ बनानेके लिए हैं। जिसकी आय उसके व्ययमे अधिक हैं यह समीर स्त्रीर जिसका

जिसकी श्राय उसक न्ययम श्राधक ह यह श्रमार श्रार जिल न्यय उसकी श्रायसे कम है वह गरीय है।—मूयर।

प्रकृति जिमकी स्थितिके श्रानुपूत हा वह सुरती है, पर जा वपना स्थितिक श्रानुकूल श्रपनी प्रकृति बना लेता है यह मुद्रिमान् है।

गतिक अनुभूत अपना अञ्चात बना तता है यह आद्धनान है। यदि ईरवर और शासकके दण्डका भय न मो हो तो भी पापकर्म

न करना चाहिए, यही सशा सदाचरए है। सिनिका।

छाया श्रार सम्मानगति, एकहि सीदरसात । श्रानचाहे पीछे सगत, चाहे दूर परात ।

क्र<del>ाज</del>न्यक्रमञ्जूष

समाप्त । समाप्त । सम्बद्धकर श्रच्छेसे श्रच्छे ईमानदार श्रादमी, जिनका लाखों रुपयोंका विश्वास किया जा सकता है, पाँच छ रुपए महीनेकी नौकरीमें जन्म विता देते हैं। श्रन्द्रेसे खच्छे पित्रत्र श्राचरणवाले लोगोंकी भी वही दशा होती हैं। इसका कारण यही है कि न तो वे कोई काम करनेके योग्य होते हैं और न कामके लिए अपना कोई स्तत्तत्र सिद्धान्त बना सकते हैं। इसलिए इस पुस्तकमें नतलाए हुए सब अपायोंका गौए। और स्वतन्त्र तथा नवीन सिद्धान्त या विचारको ही सफलताके साधनका प्रधान और श्रावश्यक छग सम-कना चाहिए।

श्राजकल लोग नकल करना ्यूव जानते हैं। श्रगर किसीको पेटेन्ट दवाएँ वेचते श्रीर बनाते श्रयवा इसी प्रकारका श्रीर कोई काम करते तथा उससे लाभ उठाते देखते हैं तो स्त्रय भी बही करने लग जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुतसे लोग तो सन नातामें दूसरोंकी इतनी ऋधिक नकल करने लग जाते हैं कि दूसरे लोग उनपर हैंसने श्रीर उन्दे तुच्छ सममने लगते हैं। ऐसा करना केवल मूर्खता ही नहीं, बल्कि नोचता भी है। इस प्रकारकी नहता आर्थिक रिप्टेसे भले ही थोड़ी बहुत लाभटायक हो, पर नैतिक दृष्टिसे अत्यन्त पृश्चित, दूपित और निन्दनीय है और अपने कर्त्ताकी तुरुद्रता, नीचता और अयोग्यता ही प्रकट करती है। हमें केवल ट्यरोंके अच्छे अच्छे गुलों-को भह्रण करके उन्हें अपना लेना चाहिए। पात वातमें दमरों की नकल करना अपनी खयोग्यता प्रकट करना है। दूसरोंकी नकल फरनेसे मनुष्य सुस्त श्रोर श्रकर्मण्य ही बनता है। कोई काम फरके मही लोग दिखला सकते हैं जो अपने स्वतन्त्र विचारोंसे कोई नबीनता च पत्र कर सकते हों। ऋमी हालकी बात है कि काशीमें एक बगाली- इसी वातकी ह कि मनुष्य काई एक उत्तम विषय चुन हो, उत्तीक मनन करे, उसीपर विचार करे, उठते पैठते, चलते फिरा उमाइ कें प्यान रक्से और यहाँ तक कि सोनेमें भी उसीका स्थम देशे।साहिय सेवा, ज्यापार, नौकरी आहि सभीमें यह सिद्धान्त समान रूपसे मपुक है सकता है और जो इसपर हट रहता हूं उसके लिए सकता

का सकता ह आर अवश्यम्भावी है।







सामर्थ्य समृद्धि <sup>और</sup>



<del>डे</del>खक रामचन्द्र वम



Published by Nathuram Premi Proprietor Hindi Granth Ratinakar Karyalaya, Hirabag Girgton, Bombay & Printed by M. N. Kulkarni harnatak Press 318 A, Thakurdwar, Bombay



# निवेदन ।

#### -c>::::

इस समय संसारके अधिकाश क्षेत्रोंमें नवीन विचार लहारेयाँ उठ रही हैं। यहुतसे पुराने विचारोंकी असारता खिद होती जा रही है और उनका स्थान नवीन प्रकारके विचार के रहे हैं। विशेषत अमेरिका इस और और भी शीव्रतासे अप्रसर हो रहा है।

हमारे यहाँ भारतवयमें तो यहुत दिनोंसे भाग्यवादी चले ही आ रहे हैं, पर इघर कुछ दिनोंसे पाखात्य देशोंकी परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी विञक्षण हो रही हैं कि वहाँ भी बहुतसे भाग्यवादी उत्पन्न होने रूप गए हैं। जबसे पाधात्य देशोंमें आधिभीतिक उन्नति आरम्म हुइ है, जबसे वहाँके लोगोंमें और सब प्रकारकी रुपासनाओं तथा उन्नतियोंका स्थान केवल लक्ष्मीकी उपासना तथा **भाधिक उन्नतिने छे लिया है और जबसे वहाँ स्वार्थ-साधनका सिका जमा है** तयसे वहाँकी अधिकांश जनता दिनपर दिन परम दुखी होती जा रही है। इस समय पाश्चात्य देशोंमें धोर विधमता देखनेमें आती है । एक ओर तो थोडेसे ऐसे धन-कुनेर दिलाइ दते हैं जिह धन रखनेकी जगह नहीं मिलती और दूसरी ओर बहुत अधिक सहया ऐसे दरिहोंकी दिखाई देती है जो दिन रात कठोर परिश्रम करनेपर भी मरपेट मोजन नहीं पा सकते । एक ओर तो ऐसे सम्पन्न हैं, जिनके पास सेकड़ों सकान बर्क्क बड़े बड़े प्रासाद है और दूसरी ओर करोडों ऐसे निधन हैं जिनके पास घोर चीत और वर्षामें क्षण भर विश्रास करनेके दिए एक हटी झाँपड़ों भी नहीं है । यहतरी दरिदाँको घोडेसे धनवा-नींका भीषण दासत्व करना पहता है और उनके संकेतपर तरह तरहक नाच नाचने पहते हैं । वहाँ सम्पत्ति तो अवस्य बहुत बढ गई हैं, परन्तु उस सम्प-तिसे जनसाधारणको कोई विशेष लाम नहीं हो रहा है। जो प्रष्ठ लाम हो -रहा है पह समाजके एक विशिष्ट धगका ही हो रहा है । समाजका दीप बहुत महा अश सदा बहुत ही दुवी और चिन्तित रहता है । दिसी प्रकारकी उमृति हरना तो दूर रहा अधिकांश लोग अपनी सदरपूरिका मा कोई टॉड डॉड एउ नहीं पाते हैं। ऐसी अवस्पामें यदि उनका सारा उत्याह नष्ट हो जाय, परे र अपने जीवनसे उदासीन हो जायें, अनेक अकारके पाप और दुराचार भीर माँ तक कि आत्महत्या भी करने लग जायें तो यह कोई आयमकी यात नहीं है।

इसी प्रकारके छोगोंकी बहुत अधिक सहया देखहर अमेरिकामें एक गाँउ विचार घारा चल पड़ो है । इस विचार-धाराके सिद्धान्त आदि ऐसे है जो निर-त्साह तथा निर्जीव दीन-दुखियोंमें नवीन सरसाह तथा नवीन जीवनम धंगर करते हैं। इस शाखाके कार्गोक्षा मूछ सिद्धान्त यह है कि लोगोंक्री कभी तिए। नहीं होना चाहिए, सदा उत्साहित रहना चाहिए, सबके साथ नेपट्टा व्यरहर करना चाहिए और इस प्रकार समस्त संसार-समस्त मानव समाब-मे स्थते करनेमें सबको योग नेना चाहिए । इस चाखाके छोग परमारमापर पूरा प् विश्वास रखते हैं और आत्नाको उसीश अंश समझत है। फलत वे यह में कहते हैं कि जो आरमा स्वय उस परमात्माका अंश है उसके छिए न हो कनी निराश या दुनी होनेकी आवरयहता है और न उसके लिए संवारने की धर्म असम्भव है। य लोग बह भी वहते हैं कि जिस प्रकार सनुष्यको कमा डागे होनेकी आमर्यक्ता नहीं है. वसी प्रकार वसे रोगी होनेकी भी कोई आयररहत नहीं है । परमारमाने हमारे दारोरमें ही ऐसे तत्त्व उत्पन्न बर दिए हैं, जो हनारे शरीरके रोग भी दूर करते रहते हैं और उनके इटे फूटे अंशोंको भरम्म भी करते रहत हैं। तारपर्य यह कि मनुष्य शारीरिक, आर्थिक और नैतिक रिटिं स्वयं पूर्ण है और बादि वह प्राष्ट्रतिक नियमोंका होक ठीक पातन करे, ॥ न वो बह रोगी हो सबता है, ब हुसी हो सबता है और ब दरिद रह महना है। इस प्रकारने नवीन विचारीहा प्रचार करनके लिए अमेरिकार्स सेक्से 5537, प्रस्तिकाएँ, मासिक प्रतिकाएँ और समाचारपत्र आदि प्रकाशिन होने छ। पर हैं। इस प्रकारके साहित्यका यहाँ यहुत कींग्रताम प्रचार हो रहा ई सीर उपरी बहुत हुछ हुम फल भी देखनेमें शाता है।

समिरिकाले भीयुष्य टा॰ सोरियन होट मार्नेन इस काराव एक बहुउ वह प्रवर्तक और देनाक हैं। भाषों इन नवीन और उत्पादक्ष विचारीत मते हुई पर्वासों पहुत सब्दां अवस्त्रों प्रकारीन की हैं जिनहां समिरित हमा युरोपमें सहुत स्विधक साहर है। भारतवर्षमें भी इन प्रशब्दों के इस विचित्र और स्वतन्त्र सस्करण प्रकाशित हुए हैं और उनके अनुवाद भी अनेक देशीभाषाओं में हो गए हैं। हिन्दीमें भी बा॰ मार्डेनकी कई अच्छी अच्छी पुस्त
किंक अनुवाद प्रकाशित हो जुके ई जिनका हिन्दी पाठकोंने अच्छा आदर किया
है \*। उन्हीं बा॰ मार्डेनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक Peace, Power and Plentyx
के आधारपर हिन्दीमें यह पुस्तक प्रस्तुत करके पाठकों की सेवाम उपस्थित की
जाती है। आशा है, हिन्दीके पाठक भी हा नवीन विचारोंसे यथेए लाभ उठावैंगे और अपनी आरिमक, नैतिक, ऐहिक और शारीरिक चमति करके सम

काशी ज्येष्ठ शुक्रा २, स॰ १९८४

निवेदक रामचन्द्र वस्मी ।



<sup>\*</sup> श्वेट मार्डेनडी भाग्य निर्माण, दिव्य जीवन, दरिदतासे घचनेके उपाय, और सफलताका मार्ग ये चार पुस्तकें हमारी जानी हुइ हैं। इनके सिषाय संमय है, उनकी और भी दुख पुस्तकें हिन्दीनं हो गई हों। ——प्रदाग्रक।

अलिस समय यह पुस्तक प्रकाशित हुइ, उस समय इसडी इतनी अधिक माँग हुई-लोगोंने इसे इतना अधिक पसन्द किया कि छमभग दा वय तक अमे-रिकामें हर महीने इसकी एक एक आग्रति प्रकाशित होती रही और म्हान, इंग्डैण्ड, जर्मनीमें जो शाहतियाँ निकलीं, वे जुदा ही। —प्रशाशक।



# विषय-सूची

| _                           | <b>प्र</b> ष्ठसं स्या |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>१</b> —शरीर और मन     •• | 9                     |
| २-आरोग्यका रहस्य            | 90                    |
| ३—दरिजता                    | २६                    |
| ४सम्पन्नता                  | <b>५</b> ٩            |
| ५—-निद्रा                   | 43                    |
| ६मानविक अवस्था और आरोग्य    | 96                    |
| v—मानस चिकित्सा             | 59                    |
| ८—ऋस्पनाशक्ति और आरोग्य     | 904                   |
| ९आरोग्यपर विचारोंका प्रभाव  | 996                   |
| ७० मृद्धावस्थाका निवारण     | 920                   |
| 🤊 १आत्मविश्वास              | 988                   |
| १२—ऱ्ड निधय                 | 353                   |
| १३—मानसिक सूचना             | १७३                   |
| ९४मानसिक चिन्ता             | 964                   |
| १५मय                        | २०१                   |
| ९६आरम-संयम                  | २१६                   |
| ९७—प्रमन्नता                | 335                   |
| १८ इ स विस्मरण              | २३८                   |
| १९—जैसी करनी वैसी भरनी      | 388                   |

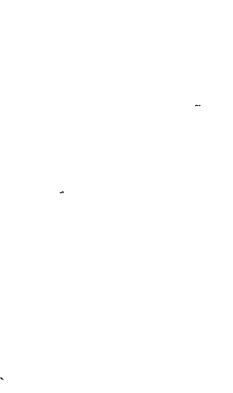

# सामर्थ्य समृद्धि और शान्ति ।



## १-शरीर और मन।

**⇔** 

धर्मार्थकाममोक्षाणा मूलमुक्त कलेवरम्।

शरीरमाय खलु धर्मसाधनम् ।

--कालिदास।

वास्तवमें मन और शरीरम बुछ भी भेद नहीं है। जिस प्रमारके परमाणुओंछे मन बना है, ठीरु उसी प्रसारके परमाणुओंसे यह शरीर भी बना है।

—विवेकानन्द।

हमारा यह शरीर हमारे मनको ढकने और उसकी रक्षा फरनेग्राटा ऊपरी करच है। पास्तामें मन ओर शरीरमें किमी प्रकारका मेद नहीं है। जिस प्रकार सीपके अन्दर रहनेगांट प्राणीका उसके ऊपरी प्रानरण, सीपके साथ घनिष्ठ सम्बच्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मनका भी शरीरके साथ सम्बच्ध होता है। इसी प्रकारका शेख जातीय पुक और छोटा कीड़ा होता

## सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति—२

हैं, जो इधर उधरसे कुछ सृष्ट पदार्य लेकर अपनी पीटपर क्षपने रर नेके छिए घर बनाता है। वहीं घर मानो उसका शरीर होता है। न्व दोनोमें गुणका कोई भेद नहीं होता, केनल रूपका भेद होता है। केंद्र यही बात हमारे मन और शरीरके सम्बाधमें भी है। जब एक बार ए बात अच्छी तरह हमारी समझमें आ जाती है तन फिर हम पर ौ अच्छी तरह समझने छगते हैं कि मनका शरीरपर और शरीरका रू-पर क्या प्रभान होता है। हमारे जड़ शरीरकी रचना करनेनाउँ तत जड़ और दस्य हैं और उन्हीं तत्त्रोंके सूक्ष्म और ब्राइस धारूपते हरा स्रम शरीरकी रचना हुई है। इसिटए इन दोनोंमें केनल इतना ही मर है कि इनमेंसे एक दश्य है और दूसरा अदृश्य । साधारण पानी उर और दश्य स्थितिमें होता है और उसीसे बननेवाली भाप सूक्त की अदस्य होती है । पानी और मापमें जो अन्तर होता है वह गुणर्फ नहीं होता, केनल रूपम्लक होता है। ठीक वही बात हमारे शरीतरी भी है । हमारे जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीरमें कोई ऐसा भेद नहीं है ज गुणमूळक हो । इसी ठिए मनका सदा शरीरपर और शरीरफा <sup>स</sup>ी मनपर प्रभाय हुआ करता है । जन शरीरमें क्वर या इसी प्रकारण और कोई विकार उत्पन होता है, तन हमारा मन भी अरित केर उदास हो जाता है । और जब हमारे मनको किसी प्रधारका कर होता है या उसमें छुठ उदासी जाती है, तन हमारा शरीर दू सी और उसस ही जाता है। सर्पसमें काम करनेवाले विलाडियोंका सदाका यह अनुभव है हि

सर्पसमें फाम करनेवाले पिलाडियोंका सदाका यह अनुभन है हिं जन कोई खेल करनेके कारण सनको किसी प्रकारको बहुन करी पीन होती है लक्ष्या जय ये में ही कभी बीमार पन्ने हैं, तर यदि सर् रंगगृमिमें आना पटता है और वहाँ आकर ये वेंड बनना हुआ मुने हैं, तो वे मानो उस समय अपनी सारी पींडा या रोग बिटकुळ भूल जाते हैं, और अनेक प्रकारके ऐसे आधर्यजनम कौशल दिखलाने लगते हैं जिनमें शरीरको बहुत अधिक कप्ट होता है। उस समय उनके मन-मेंसे इस यातका निचार बिलकुल निकल जाता है कि हमारे पैर्फे बहुत दर्द है और अभी पाँच ही मिनट पहले हमसे अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था। उस समय सिम्न खेल दिखलानेक और किसी प्रका-रका निचार उनके मनको हु भी नहीं जाता।

अपने कार्यके प्रति प्रेम, उन्नाकाक्षा और दर्शकोंकी उत्सुकता आदि बातोंके योगसे अच्छे नट भी अपने गारीरिक कर्यों और रोग आदिको सुरन्त भूछ जाते हैं और अपना कार्य सदाकी अपेक्षा और भी अच्छी त्तरह कर दिखछाते हैं।

अच्छे अच्छे वक्ताओं, कथा कहनेताले पौराणिकों ओर गर्वयों आदिका भी ऐसा ही अनुभन्न है।

चाहे हमारो इच्छा हो, और चाहे न हो पर उपतर आर अपरिहार्य माजस्यकतामें ही इतनी अधिक शक्ति है कि उसके सामने सामान्य शारीरिक वेदनाएँ और कर तत्काल दूर हो जाते हैं। कभी कभी कभी कोई ऐसा निकट प्रसग आ जाता है कि हम समझने लगते हैं कि इससे पार पाना असम्भन्न हैं। इतनेमें वह निकट अनसर आ भी पहुँचता है। उस समय जन हमें प्रत्यक्ष रूपसे उस निकट अनसरका सामना फरना पटता है, तन हम अपने हृदयकी उस आनस्यकताकी अमोध और चक्रनीतिनी शक्तिका अनुमन करने लगते हैं। इस लोगोंमेंस प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें एक अहर्य और मुसप्राय शक्ति रहती है। वही शक्ति ऐसे अनसरोंपर खड़नज़कर जाग उठनी हैं, झपटकर हमारो सहायता करनेके लिए आगे बढती है, और उसीके बलमे हम चटपट

कोई ऐसा दुष्कर कार्य भी कर दिखळाते हैं, जो हमें पहले दिज्यु उ समस्यव जान पडता था ।

यदि हम ध्यानपूर्नक देखेंगे तो हमें जान पड़ेगा कि सर्कनमें रूप करनेत्राले खिळाड़ी, नट, उपदेशक तथा इसी प्रकारके और रेन छोगोंके छिए जो सदा अपना काम समान भावसे खाँर निरन्तर किर करते हैं, सहसा कभो यह कहनेका अवसर ही नहीं आता कि काउ निलकुउ लाचार होनेके कारण हम अपने कामपर नहीं भा सकते। नौकरीपेशा छोग परछे चाहे छुट्टियों आदिके छिए कितने ही इल्कुक क्यों न रहते हों, पर, जन बड़ी बड़ी तातीलें या छुट्टियाँ उनके सामन था जाती हैं, तम उनके काम्ण उनकी तमीयत मिटवुळ उकना बार्ग हे. और उनके मनमें एक तरहकी घनराहट पैदा होने छगती है। <sup>मत</sup> छत्र यह कि काम करनेताला आदमी जल्दी खार्छा रह ही नहीं सकता। खाळी होनेकी दशामें उसे एक प्रकारका कप्ट होता है । पर जब <sup>बह</sup> काममें छगा रहता है, तन उसे बीमार पड़ने या उफनाने घररानरा मौका ही नहीं मिउता । घनतहर तो सिर्फ द्वापिक दिनोंमें खाउँ रहत पर ही होती है।

यदि इस प्रकार करागर काम करनेवाठे यह कहें कि हम तो वर्षी वीमार पटने ही नहीं, क्योंकि बीमार पड़ना हमारे माग्यमें री नहीं िंडा है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं हो सक्यी । उनके टिए पार्गभिति ठीक ऐसी ही हानी है, इसके निपरीन नहीं । इस प्रकार जानिक जीनमें अनेक ऐसे अग्रसर अग्ने हैं कि यदि बेंगे अग्रसर किनी ऐंडे आग्रमीके जीनमें आर्ये जो निकम्मा हो और कोई काम धाम न परण हो, तो वह मनेमें अपने आपको बीमार बनटाने छोगा और जुपनाप चारपाईपर पड़ जायगा । परना, जो होग कामकानी हति रें, उनके चारपाईपर पड़ जायगा । परना, जो होग कामकानी हति रें, उनके

मनमें इसी प्रमानशाली आवश्यकताकी महाशक्तिके विलक्षण वलके कारण, इस प्रकारका क्षद्र विकार, क्षणभर भी नहीं ठहर सकता।

अमेरिकाके सानु फान्सिसको नगरमें एक वार बहुत बड़ा भूकम्प धाया था, जिसके कारण वहाँ बहुत कुठ हानि और नाश हुआ था। उस समय वहाँ एक ऐसा आदमी था जो पन्द्रह वर्षोंसे बीमार पड़ा हुआ था । पर उस भूकम्पके भयानक घकेना उस बीमारपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह चटपट उठकर चलने फिरने लगा। उस समय उक्त नगरमें इसी प्रकारको और मी अनेक विरुक्षण घटनाएँ हुई थीं। उस समय वहाँ और भी वहतसी ऐसी ख़ियाँ और पुरुष थे, जो बरसोंसे बीमार पड़े इए थे ओर चल फिर नहीं सकते थे। वल्कि बहुत से लोग तो ऐसे थे जो बहुत कुछ उद्योग करने पर भी जरासा उठकर खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब अचानक वह मयानक मृकम्प आया तब मानी उन छोगोंमें किसी अपूर्व और अद्भुत शक्तिका सचार हो गया। वे छोग चरपर उठ खंड हुए और अपने अपने जाल जचोंको गोदमें उठा-कर घरसे बाहर निकल पड़े । केनल यही नहीं बल्कि उन छोगोंने अपने घरका सत्र सामान उठाकर सुरक्षित स्थानीपर पहेँचाया और इसी प्रकारके और भी अनेक आश्चर्यजनक कार्य किये। इसी प्रकारके और भी अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं । एक उपन्यासमें यह भी कहा गया है कि एक बार भयानक आग छगनेके कारण एक गूँगी ह्वी सहमा अच्छी तरह वोलने लग गई थी। यदि हुँढे जायँ तो इसी प्रकारके और ्र मी अनेक उदाहरण मिछ सकते हैं । इस प्रकारके प्रहुत से उदाहरण ोगोंको माउम भी होंगे।

जर तक सामने कोई बहुत रहा संकट आकर टपस्पित नहीं होता, तर तक किसीको अपनी सहनशीटता और सामर्थका सचा ओर ठीम

कत्पना भी नहीं कर सकतीं । इस प्रकारकी कल्पना भी उनके लिए असद्य वेदना उत्पन करती हैं। वे समज्ञती हैं कि यदि ईधर न करें कभी ऐसा विकट प्रसंग आ ही जाय, तो हम क्षण भर भी न बी सफेंगी । परन्तु फिर भी इस प्रकारकी उद्घतेरी ख्रियाँ अपने पति या पुत्र आदिकी मृत्युके उपरान्त बरसों तक जीतीं और अपना समय विताती हुई देखी जाती हैं। उनमेंस कुछ क्षियाँ तो पसी भी होती हैं, ज अपने समस्त कुरका, कुरकी प्रतिष्ठाका और सर्वस्वका नाश हो जान पर भी बहुत अच्छी तरह रहती हुई देखी जाती हैं। अनेभ प्रकारके रोगोंमें रोगियोंकी अवस्था इतनी मयंकर हो जाती है कि यदि कोई उन्हें एक जार दूरसे या आइमेंसे जरा सा भी देख छे, तो उसकी <sup>अब-</sup> स्थाका नह भीपण और हृदय कैंपानेबाटा चित्र नहुत समय तक ऑखेंहे सामने बार बार जाकर चित्तको उद्दिश और उदास किए रहता है। परन्तु, जन वैसा ही कोई प्रसंग स्वयं अपने ऊपर आ पड़ता है, तब आदमी उसे जैसे तैसे चुपचाप सहन करता ही है। इतनी सब बार्ते कहनेका तात्पर्य केवल यही है कि प्रत्येक मनुष्यमें इतनी अधिक सामर्प्य हाती है कि चाह कितना ही विकट प्रसग क्यों न आ पड़े, **ब**ह उसे निवाह छे जाता है, और यह वात प्राय चारों ओर देखनेमें भी आती है। स्त्रियों अपने नामके साथ अपना, भीरु तथा इसी प्रकारके ऑर<sup>६</sup> भी क्षनेक विशेषण खगाया करती हैं। परातु, अब तक बहुत सी ख़ियाँ

हों गई हैं जो अपने पतिकी मृत्यु होने पर, ज्ञान्त जित्तते उसकी चितामें प्रवेश कर गई हैं ओर बाब भी, इस प्रकारकी बहुत सी ख़ियाँ

चन्दाज नहीं लग सकता। अपने पति और सन्तानका प्राणसे भा व्ह कर प्रिय समझनेताली छियाँ, जल्दी अपने मनमें उनकी मृत्युर्क देखनेमें आती हैं। यह तो सभी छोग जानते हैं कि वालिकाओंका हृदय फितना भीरु ओर्र कोमळ होता है। कुछ दिनोंकी वात है कि दक्षिणके बोरगाँव नामक स्थानमें एक बार रेख छड़ गई थी। उस समय एक बाह्मण बालिका निलक्षण धैर्यके साथ, निपद्पस्तों और पीड़ि-तोंकी सहायता करती हुई देखी गई थी। समाचारपत्रोंमें प्राय इस प्रकारके समाचार निकला करते हैं कि अमुक स्त्रीने एक दुष्ट आक्रमण-कारीकी वड़ी बीरतासे हत्या की अयवा अमुक स्त्रीने डाकुओंका इस प्रकार सामना किया अयना इस प्रकार चीरोंको एकड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि, जब कोई भारी सकट अनिवार्य रूपसे आ पड़ता है, तब उसे सहन करनेकी अनिर्भचनीय शक्ति आर धैर्य सभी छोगोंमें होता है अथना आपसे आप कहींमे आ जाता है। मानी सकट कभी उतना अधिक भयकर नहीं हो सकता। हाँ, उस सकटके सम्बन्धमें पहलेसे होनेत्राछी चिन्ता अवस्य प्रहुत भयानक रूप धारण कर डेती है। डोग समझने छगते हैं कि जब यह सकट आ पड़ेगा, तब न जाने क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि । वास्तरमें यही अनिधय हृदयरेषक, स्वास्यका नाश करनेपाळा और दु खदायी होता है।(सर्यात् सकटका वास्त्रिक भय मार दु ख खय संकटमें नहीं होता, वल्कि उसके सम्य वर्मे होनेत्राठी कन्पना ओर उसके अनिधर्म ही होता है।)

निकटसे निकट प्रसर्गों और संकटोंको भी सहन करानेत्राछी यह अज्ञात और अनिर्भचनीय शक्ति हमारे देवी खब्दपका ही एक छन्नग है, और वह मनोमय ही हैं।

आजनल्यी सन्यतार्षे चाहे और किनने ही अधिन गुण या दोप क्यों न हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्येन हृदयमेंसे, अपनी उस नैसर्गिक शक्ति परसे श्रद्धा जन्दी जन्दी नष्ट होती जा रही हैं, निसके

द्वारा वह रोगों या निपत्तियों बादिका धैर्यपूर्वक सामना करनेमें समर्थ होता है । आजकल बड़े वड़े शहरोंमें रहनेवाले भीर ऊँचे दरनेके मगी छोगोंमें बीमार पड़ने अथना बने रहनेका मानो फेशन सा वर पड़ा है। ऐसे छोग पहले तो यह अनुभन करने छगते हैं कि हमारी तवीयत हुउ ठींक नहीं माळूम होती । ये सन्देह करने छगते हैं कि कहीं हम बीगर तो नहीं हैं अथवा शीव ही बीमार तो न पड़ जाउँगे और यही सोची सोचते तथा इसी प्रकार डरते डरते अन्तमें वे बीमार ही पड़ जाते हैं। चाजारोंमें डाक्टरों, वैद्यों, हकीमों और दवा फरोशोंकी दूकानोंकी तो कीई कमी है ही नहीं । जहाँ किसीको अपनी तबीयत खरान होनेका जर भी स देह होता है, वहाँ चट किसी डाक्टरके पास जाकर एक होर छेनेकी इच्छा और प्रवृत्ति बरावर दिनपर दिन बदती ही जा रही है : और साथ ही साथ इसके लिए उपयुक्त सुमीते भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि रोग निवारणके कार्यमें हम होग थरावर परानळम्बी होते जा रहे हैं । त्रस इसी लिए हमें पहलेसे ही ऐसे संयमसे रहनेकी आदत नहीं रहती कि रोग उत्पन्न ही न हो सके, अवन उत्पन्न होता हो, तो वीचमें ही रुक जाय। और, जन उत्पन्न हो जाता है, तथ उस रोगका सामना करने ऑर उसे सहनेकी शक्ति हममें नहीं रह जाती । रोगको रोकने और उसे दूर करनेकी शक्तिका दिनपर दिन न्हास होता जाता है।

म्हास होती जाता है।

इस समय भी बहुत से ऐसे वृद्ध मिळेंगे, जिन्हें यह बात स्मरण होगी कि क्षिसी समय बहुत से गाँवींमें कोई एकाघ गाँग ऐसा होता था, जिसमें कोई हकीम वैद्य या और कोई चिकित्सक रहता था। उन दिनों कुछ संक्रामक रोग आजकळकी अपेक्षा भल्ले ही अधिक प्रमाणमें और विच्यसक स्टपमें हुआ करते हों, परन्तु, और रोगोंका लोगोंपर यहत ही कम प्रमाणमें आक्रमण होता था, और उनकी चिकित्सा भी प्राय बहुत कुछ सीधी सादी और नैसर्गिक हुआ करती थी।

भाजकल भी बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं, जो जगली समझी जाती हैं। यदि, इन जातियोंकी और घ्यान दिया जाय, तो उनमें भी यही बात देखनेमें आवेगी। ऐसी जातियोंका आयुर्वेदिक अथवा चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही अस्प हुआ करता है। उन्नतिके शिखरपर पहुँची हुई. आजकलकी अनेक पाश्चास जातियोंका चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी ज्ञान यद्यपि बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा है, तथापि वह ज्ञान अपने अनुयायियोंकी चिकित्सासम्बची आवश्यकताओंकी पूर्तिमें जितना सिवक समर्थ है, उतना ही अधिक जगली लोगोंका चिकित्साशाखसम्बन्धी ज्ञान भी उनकी आन्द्रयकताओंकी पूर्तिके लिए समर्थ है। यही नहीं बल्कि यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो उनका ज्ञान क्षळ जातोंमें अपेक्षाकृत और भी **अ**धिक समर्थ तथा श्रेष्ठ सिद्ध होगा । जंगली छोगोंको प्राय साँप आदि जहरीछे जानपर या इसी प्रकारके और दूसरे जंगडी जानपर काटते है और उनके रोगोंमेंसे इसी प्रकारके रोग मुख्य हैं। परन्तु, ऐसे रोगोंपर उनकी ओपधियाँ केनल शान्दिक अतिशयोक्तिमें ही नहीं वरिक गुणकी दृष्टिसे भी सचमुच रामत्राण हुआ करती हैं। और प्रकारके रोग या तो उन्हें ज़रदी होते ही नहीं और यदि होते भी हैं. तो उनका शमन बहधा स्वयं प्रकृतिके ही द्वारा हो जाया करता है।

पशु पश्चिमोंमें भी सबसे बड़ी चिकित्सा करनेवाटी प्रकृति ही देखी जाती है।

डाक्टरों और वैद्यों आदिके पास वार वार दौड़कर जानेकी आदत हम छोगोंमें आजकरू बहुत तेजीके साथ वह रही है। आजकरूपे युवकीं और वाटकोंमें शारीरिक सामर्थका जो शोचनीय अमान देखा जाना है, खरान हुई कि प्राय माताएँ और उनके साथ साथ वहुत से पुरा में द्याओंकी भरनार करना ही सनसे अधिक आनश्यक समझते हैं। बहुत से छोग तो ऐसे होते हैं जो केनल दूसरोंकी देखा देखी ही अपने बालकेंके लिए भी किसी शानदार नाम और चमकीले महकीले टेबलगाली शीर्म हुगुरू करना आवश्यक समझने लगते हैं। इसके जिए वे अपने बालकेंके ऐसे ऐसे रोगोंका आरोप करने लगते हैं, जो उनमें निल्कुल नहीं होते। कोई कहता है कि हमारा लड़का अल नहीं खाता, कोई कहता है टि म्हा हजा है टि स्वाक मारो होता, कोई कहता है कि माताका दूध उत्तके लिए स्पेप महीं होता, आदि आदि। इसी प्रकारके अनेक कारण कालण काल हैं। यहात सी हियों तो यहां तक समझने लगती हैं कि वैषेष

उसका यह एक मुख्य कारण है। जहाँ किसी वालककी तत्रीयत जा भी

किसी प्रकारको दना न देनेसे हमारी योग्यतामें कमी समझी जायारी। इन सब वार्तोका स्वाभानिक परिणाम यही होता है कि वाटक कंनेक प्रकारके रोगों, डाक्टरों और दवाओं आदिके वातानरणमें ही पटने ठगता है। उसका रक्त मास औपघमय हो जाता है, जिसका हुष्परिणाम उसे आरो स्वडकर जम भर भोगना पड़ता है। प्रकाश और अन्यकारका साहचर्य जितना अधिक अनुचित और

अनिष्टकर ह, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक, बाटकों और आँपवेंका साहचर्य अनुचित और अनिष्टकर है। आगे चटकर कभी न कभी एक ऐसा समय भी जानेगा, जब कि माता पिता अपने बाटकोंको निना किसी निशंप आनश्यकताके केनट झूठ मूठकी चिन्ताके कारण पा नूसरोंकी देखा देखी करनेकी धातक इच्छाके कारण समय कुसमय

पा दूसरोंकी देखा देखी करनेकी घातक इच्छाक कारण समय उत्तर आपन देनेमं छजाका अनुमन करने छगेंगे। जब वाडकोंका पाछर पोपण, प्रेम, सन्य और इपन्तिसे परिपूर्ण विचारोंके वातावरणमें होंगे और उन्हें सद्विचारों तथा आरोम्यार्धक आचार व्याहारोका महस्य अच्छी तरह समझा दिया जायगा, तव फिर उन्हें कदाचित् ही कभी डाक्टरों और औपवों आदिकी आपस्थकता पडेगी।

भछा यह समझना कितनी छोटी बुद्धिका काम है कि ईश्वर अपनी सृष्टिके मनुष्योंका आरोग्य, सुख और हित केग्रल वैद्योंके सानिष्य सरीखी क्षुद्र, परान्त्रस्यी और केवल घुणाक्षर न्यायसे होनेगाली वातपर स्ववलियत रखता है !

हम छोग यह समझते हैं कि ईश्वरकी सारी सृष्टिमें मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ऐसी अनस्थामें यह समझना कैती नासमझीका और अयुक्तियुक्त काम है कि ऐसे श्रेष्ठ प्राणीका आरोग्य, जीवन और सुख केनल यहच्छानश किसी वनस्पति अथना आर द्रव्यके सेननपर अनल-म्वित है अथना किसी ऐसे पदार्थपर अन्तरम्वित है जिसकी उत्पत्ति और असित्व पूर्णत पराणीन है और जिसके अनेन गृह गुण धर्मोंका पूरा पूरा पता जनना प्राय असम्बन है अथना निपुर दैव और मनमौजी यहच्छा पर ही मनुष्यके जीननना सर्वस्त अनलम्बत है।

ऐसी बातोंके माननेकी अपेक्षा तो यह मानना कहीं अपिक युक्तियुक्त और बाखिनिक परिस्थितिके अनुस्प होगा कि मानव शरीरमें होने
बाखे एक अथवा अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करनेका रामवाण उपाय
उम विश्वास्त्र छुपासागर जगदीबारने स्वय मनुष्यमें ही उसके मन
और शरीरमें ही बीज क्यासे रख दिया है। नित्य असंरय मनुष्य
अनेक प्रकारके रोगोंके कारण मरते हैं। मछा ऐसे रोगोंको दूर करने
बाठी बौपथ वह ईश्वर स्वय मनुष्यके शरीरम न रखकर इस अमर्थाद
पृष्यीके कोनों अंतरोंमें छिपाकर रक्खेगा ' नहीं, कदापि नहीं। यदि वह

### सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति-- १६

चाहे उसका ज्ञान हो और चाहे न हो, परन्तु यह हृदयस्य लामिनी सरा उसे अपने कर्तव्यका पाठन करनेके छिए वाष्य करती रहती है।

यही आपत्ति हमारे कॉॅंपले हुए पैरोंको जोर देती है, हमें निव्रस जगाती है, हमारा आख्रस्य दूर करके हमें काम करनेक योग वक्नों है, हमें दरिव्रता, फठिनाइयों और संकरोंके सहन करनेमें समर्थ करती है, जिस समय चुपचाप आरामसे एडे रहना चाहते हैं उस समय हमरे अविश्रान्त परिश्रम कराती है, और हमारी दुर्बच्ता तथा रोग आरिक्र नाश करके हममें अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न करती है।



### २-आरोग्यका रहस्य →>>>

चित्तामान्त घातुयद्ध शरीरम्, मप्टे चित्ते घातवो यान्ति नाशम्। तस्माधित्त सर्वदा रक्षणीय,

तस्माश्चित्त सर्वदा रक्षणीय, स्वस्थे चित्ते बुद्धय सम्भागन्ति॥

क्या कभी किसीने इस प्रश्नपर भी निचार किया है कि इस वीसार क्यों पढ़ते हैं व क्या कभी किसीने यह सोचनेका भी प्रयत्न किया है कि आरोग्य किसे कहते हैं और रोग किसे कहते हैं व क्या कभी किसीने यह जाननेका भी प्रयत्न किया है कि आदमी कभी रोगी और कभी नीरोग क्यों रहता है व

यदि कभी कोई आदमी बीमार हो जाय आर आप उसमे पूर्जे कि मुन कसे वीमार हुए, तो सम्भनत नह उत्तर देगा कि मुझे सरदी छग गई थी, या मैं पानीमें भीग गया था, या यों ही मुझे झुखार आ गया। यदि कोई अधिक भाषुक या ईश्वरिनष्ट व्यक्ति होगा, तो नह कह देगा कि ईश्वरिकी मर्जी, या संभन है कि नह कह दे कि हमारे भाग्यमें ही बीमार होना बदा था।

परन्तु इनमेंसे एक भी बात ठीक नहीं है। यदि यास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो जान पड़ेगा कि रोग वास्तवमें एक प्रकारका दंड हैं। वटी रोखीसे यह कहना कि उस बार हम उ महीने तक बीमार थे, यह कह-नेसे कम नहीं है कि अमुक्त अवसर पर हम उ महीने तक जेड़में थे। इसका कारण यह है कि जब कभी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वह अपने किसी न किसी दोप या अपराधके कारण ही बीगार पड़व है। और वह दोप या अपराध जितना ही बड़ा होता है उतने हैं क रोगके रूपमें उसका हृदयस्थ न्यायाधीश उसे दट देता है। इस प्रश्र रोगो होना भी मानो नेतिक कारामासका दट भोगना है।

प्रत्येक व्यक्तिको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चारि है यह अपने मनमें किसी रोगका जो कारण समझता है अथा उन्हर वैद्य या टाक्टर जो जो बतलाता है वे सब कारण विल्कुन गलत है। उनमेंसे एक भी कारण ठीक नहीं है।

ऐसी दशामें प्रश्न हो सकता है कि रोगका वास्तविक कारण का है। इसका उत्तर यह है कि रोगके वास्तविक कारण रूप तुम ही हो। तुम्हें जितने रोग होते हैं उन सनके छिए खर्य तुम ही जिम्मेगर हो। किसी किनने बहुत ठीक कहा है—

सुखस्य दु खस्य न कोपि दाता परी ददातीति दुपुदिरेग।

अपनी अच्छी और तुरी सभी दशाओंके िल्ए स्वय तुम ही उत्तर
दाता हो । तुम्हारी जो बासना निचारके रूपर्म प्रकट होती है वही
तुम्हारे मनकी शक्ति है, और उसीसे तुम्हारा जीननकम बनता है।
मन ही तुम्हारे जीननकमका गर्भाशय है । किसी मनुष्यके जीवनमें
जितने प्रसंग होते हैं, उन सबकी सृष्टि और निर्माण उसी गर्भाशयमें
होता है । मतल्य यह कि तुम्हारी जितनी अच्छी और दुरी अस्यार्रे
हें वे सन स्वयं तुम्हांसे उत्पन होती हैं। तुम्हारे सव प्रकारके विकार,
निचार, आशा, आकांक्षा, सुख, दु ख, भय आदि उसी गर्भाशयमेंसे
उत्पन होते हैं। वहीं उनका बीज बोया जाता है, और जब ठीक समय

माता है तम वह अपने अंग निकालकर सर्वोगपूर्ण वन जाता है औ

त्त्रा उसमेंसे वाठकोके रूपमें वे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो तुन्हारे जीनकमपर सुखद या हु खद आघात करती हैं।

हम जो कुछ निचार करते हैं उससे हमारे शरीरमें एक प्रकारका जल सींचा जाता है, जिससे हमारे शरीरमेंकी पेशियोंमें जीउन या चैतन्य उत्पन्न होता है। मनुष्यके शरीरमें इस प्रकारकी असख्य पेशियाँ होती हैं। इनमेंसे प्रत्येक पेशी सजीउ गुणप्रमेशुक्त एक खतन्त्र वस्तु है, और किमी मनुष्यके जैसे विचार होते हैं, उन्होंके ख्यों और गुणोंके अनु-सार उन पेशियोंक भी ख्य और गुण होते हैं।

ये पेशियाँ ठोटे छोटे घटकों या कोपोंसे वनी हुई होती हैं । उनकी रचना बहुत छोटे छोटे परमाणुओंसे होती हैं। उनमेंसे प्रयेक परमाणुमें जीव-नतत्त्वका अश भरा हुआ होता है । ये परमाण बराबर मछके रूपमें कुछ न बु इ इन्य बाहर फेंका करते हैं, और अनके रूपमें कुछ और अधिक द्रन्य ग्रहण करते हैं। इसी क्रियासे उन परमाणुओका आकार पढता है। उन परमाणुओंको रक्तले परिपोपक द्रव्य मिल्ता रहता है । इन परमाणुओंका गुणपर्म दो प्रातोंके योगसे निश्चित हाता है । उनमेंसे एक तो रक्तफा नामायनिक स्वरूप है और दसरा मनुष्यकी वासनाओंका स्वरूप है। विचारों और निकारोंकी जो निरन्तर गति होती रहती है, उससे निस्य व्यसंख्य परमाणुओंका नाग होता रहता है । प्रत्यिक यो कहना चाहिए कि हर दम प्रदुत से पुराने कोणें या शरीर-घटकोंका नाश होता रहता है और उनके स्थानपर नए कीप या शरीर-घटक बनते रहते हैं। पर जन मनुष्य किसी प्रकारका कोई अनुचित कार्य करता है, किसीपर क्रोन करता है, खान पान या निहार आदिका अतिरेक करता है अथना उसके मनमें कोई तीव मनोनिकार उत्पन्न होता है अथना जन वह भाँग गाँजे शरान आदि मादक प्रज्यों या तम्बार् आदि उत्तेजक पदार्थीका सेनन करता है तन इन कोर्पोका नहुत ही भर्यकर । नाम होने व्याता है।

यदापि ये परमाणु बहुत ही सूदम होते है तथापि वे हस प्र स्वरूपके प्रन्यक्ष अश होते हैं जिसके सम्बचमें कहा गया है—

नेन छिन्दन्ति दाखाणि नेन दहति पायक । न श्रेन हेन्द्रयन्त्यापो न शोपयति मास्त ॥

जिस प्रकार मनुष्यके बीर्यके सूक्ष्म निदुमें मानन शरीरके स अंग बीज रूपसे और अध्यक्त दशामें वर्तमान रहते है, उसी प्रकार १० सुक्स दारीर-घटकोंमें वह पूर्ण बेभन्नसम्पन्न परम स्वरूप उपियत रहत हे। हमें जितने चेतन पदार्थ दिखाई दते ह वे सब इसी प्रकारके घर कोंसे बने हुए होते हैं। जीवके हिए ये घटक परम आगश्यक कीर **उसके जीननका मुख्य आधार होते हैं । उनमें छिगभेद** भी होता हे-कुउ घटफ झींटिंग होते हैं, कुउ पुल्मि, कुउ दोनों टिंगोंसे युक्त होते हैं और पुछ नपुसक । उन घटकोंके बनने और नए होनेकी किया बराबर होती रहती है। नष्ट घटक किसी न किसी प्रकारसे मध्के कर्फे बाहर निकलते रहते हैं और नए घटक अपना पोपक द्रव्य प्रहण करके बराजर बढते रहते हैं। ये घटक या पम्माणु खय ही अन्य घटनी या परमाणुओंकी सृष्टि करते रहते हैं। एक परमाणुसे दो, दोसे चार और चारसे आठ, इस प्रकार बरानर नए परमाणु उत्पन्न होते रहते हैं। वै-ज्ञानिकीने हिसाब ल्याकर निश्चय विया है कि एक परमाणुसे चीवीस घटेमें प्राय १,७०,००,००० नए परमाणु उत्पन्न होते हैं। चौं ज्यों नए परमाणु बनते जाते हैं तें। त्यीं पुराने परमाणुओक्षी चेतना शक्ति नष्ट होती जाती है। उन परमाणुओंका चैतन्य रिक्त या मुक्त होने न्छगता है । इसलिए उनमें किसी प्रकारसे नया चैतन्य प्रेरित करनेकी आपस्यकता हुआ करती है। प्रकृतिने हमारे शरीरमें इस वातकी बहुत ु अच्छी व्यास्या कर रक्खी है। हमारे शरीग्के जिस अगर्मे पोपक द्रव्य . . म्यून भरपूर होता हे उस अगके परमाणु मन्द, भारी और आल्सी होते हैं | ऐसे परमाणु खो जातिके होते हैं | परन्तु जो परमाणु ऐसी परि-स्थितिमें नहीं होते और जिन्हें अपने छिए पोपक द्रव्य प्राप्त करनेमें **अ**धिक प्रयक्त करना पड़ता है वे अधिक चपछ होते हैं और सूक्ष्मसे सुद्दम मंद्रेदन भी ग्रहण कर छेते हैं । ऐसे परमाणु नर जातिके होते हैं । तिन परमाणुओं को सहजमें और अधिक पोपक द्रव्य मिछना रहता है , वे मन्द ओर जड हो जाते हैं । ऐसे परमाणुओंसे जो परमाणु उत्पत होते हैं, वे भी मन्द ओर जड़ ही रहने हैं। पर जिन परमाणुओंको सह-🗸 जमें यथेष्ट पोपक द्रव्य नहीं मिठता और सदा क्षाधित रहनेके कारण चचर और गतिशीछ रहते हैं, उनसे उत्पन्न होनेनाछे परमाणु भी उन्होंके समान चंचल और गतिशील होते हैं । परन्तु इन दोना प्रका-रके परमाणुओं को व अवस्थाएँ जिल्डाज नैसर्गिक हुआ करती है। उन-मेसे एक तो अधिक श्रम करनेके कारण और दूसरे अधिक आछस्यके कारण शीघ्र ही नष्ट हा जाते हैं । परन्तु इस अनर्भका परिहार करनेके हिए प्रकृतिने एक बार ब्यास्था कर स्क्यी है । जिस समय भूग्वा पर-माणु पोपक द्रव्यकी तत्राशमें इयर उधर दीइता है, उस समय यदि कहीं गस्तेम किमी स्त्री परमाणुमे उसकी मट हो जानी है तो दोनोंका मयोग हो जाता है। इस नण संयोगके काग्ण उस मन्द आर जड़ पर-माणुका एक नई चेतना शक्ति प्राप्त होती है और उधर उस भूगे परमा-णुको दूसरे छी परमाणुसे पोपक द्रव्य मिउना है । इस प्रकार उनके विनाशका भय जाता रहता है आर दोनोंको नवीन चेतना शक्ति प्रात

हो जाती है। इस प्रकार उनका नाग्न तो वन्द हो जाता है आर . नए परमाणुजोंकी उत्पत्ति होती रहती है।

जो वालक श्रोंपडोंमें जम लेते हैं उनकी अपेक्षा राजमहलीं कर लेने मले वालकोंकी अवस्था महत भिन्न और अनेक अशों नतुर हुआ फरती है। श्रोंपडामें जम लेनेमाले गरीमोंके वालकोंकी आत्महे ही अनेक प्रकारकी कठिनाडयोंका सामना करना पड़ता है, परनु वे वह महलों में और अमीरोंके यहाँ जम लेनेमाले वालकों में आरक्त होने वह महलों में और अमीरोंके यहाँ जम लेनेमाले वालकों में आरक्त होने हिंद मानव शरीरमें जरम होने हिंद परमाणुओंकी भी ठीक वहीं दशा है। मनुष्य अपने मनीरिकारों और मनीष्टियोंके वातावरणमें इन परमाणुओंकी बृद्धि करता रहता है। इन प्रकार वह इन परमाणुओंकी या तो श्लोपडोंमें और या राजमहलों में अने प्रकार वह इन परमाणुओंको या तो श्लोपडोंमें और या राजमहलों में अने दिता है। मानम शरीरके आधार, ये परमाणु रक्तसे अपना पोवन इस प्राप्त करते हैं आर प्रयोग वर्चना रहता है। परमाणुओंको पावण हमी

प्राप्त फरते हैं आर प्रत्येक मनोतिकार या निवारसे रक्तका रासायिक गुण धर्म ओर परिणाम बदछता रहता है। परमाणुओंका पोषण उसी रक्तके द्वारा होता है, इसिछिए वे परमाणु भी ऐसे रक्तका गुण और धर्म महण करते हैं। उस समय वे उन्हीं मनोनिकारोंके दास वन वारि है जिनका हमारे हृदयमें राज्य होता है। इसिछिए जन मनुष्य बहुत काधिक कोध करता है तब उसके कारीरमें असस्य ननीन परमाणु उपल

हो जाते हैं जो उसके रक्तके साथ सारे शरीरमें घूमने लगते हैं। उन परमाणुअकि उत्पन्न होनेके समय मनुष्यक इदयमें जो मनोग्री प्रमुख होती है वह शरीरमें बहुत कुछ स्थायी हो जाती है और बहुत समय तक प्रमी रहती है। यही मानो दरिक्की झोंपड़ीमें उत्पन्न हुए रोगी और निजींग परमाणु होते हैं। इसी छिए जिन लोगोंके इदयमे बरागर कोंप आदि निकार उत्पन्न हुआ करते हैं, उनके शरीरमे हर दम इसी तरहके. असल्य परमाणु वनते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि शरिरमें रोगी, निर्वळ, निरुत और अझुद्ध परमाणुओंका शैतानी साम्राज्य स्यापित हो जाता है। दुष्ट मनोनिकारोंसे दुष्ट परमाणुओंको उत्पत्ति होती है। इन मनोनिकारोंको हम उन परमाणुओंका जनक और मीति तथा असमानता आदिको उनकी माता कह सकते हैं। इन सब दुष्ट परमाणुओंते किर आगे भी इसी प्रकारके दुष्ट परमाणुओंकी छिट होती है और ऐसे परमाणुओंकी छिटिका सहज तथा स्वामानिक परिणाम यह होता है कि मनुष्यका शरीर दुर्नळ, अस्वस्य, रोगी और दीन हो जाता है, उसकी इद्धानस्था तथा मृत्यु बहुत समीप आती जाती है और अन्तमें इन परमाणुओंकी यहाँ तक प्रनल्ता हो जाती ह कि वह मनुष्यक होती है।

ये दुष्ट परमाणु सन्तोष, आरोग्य और प्रेम आदि अधिकारियोंको पदच्युत करके दु ल, रोग ओर मृत्यु आदिको उनके स्थानपर आरुट करा देते हैं । इस प्रकार इन अतिशय सताए हुए दीनोंकी सहायताके छिए अन्तमें स्वय भगनान् श्रीष्ठच्या आते हैं और इस कारागारसे छूटनेका सामर्थ्य, समुद्धि और शान्तिका राजमार्ग दिखळाते हैं । कहा है—

मन एव मनुष्याणा कारण व घमोझयो । अर्थात् भगगन् श्रीरूप्ण इस उ घनते मुक्त होनेका वही उपाय वत-ठाते हैं कि तुम अपना मन शुद्ध करो आर ये न्यर्थके झगड़े ह्र करो । भगगन् श्रीकृष्णकी भाँति ईसा मसीहने भी इस उ घनमे मुक्त होनेका वही मूठ मन्त्र उत्तराया है । उन्होंने कहा है—

As a man thinketh in his heart, so is he. अर्थात् अपने हृदयमें जो जैसे निचार रखना है वह वैसा ही होता है। इन सन वार्तोसे यही अभिप्राय निकजता है कि यदि मनुष्यको सनसे

## सामर्थ, समृद्धि और शान्ति— २४

यदकर किसी चीजकी चिन्ता रखनेकी आनश्यक्ता है तो बह बहत मनती । यदि तुम अपने मनपर पूरा पूरा आधिकार रक्ष्मोंगे और उसें किसी प्रकारके दुष्ट मनोजिकार या दोप आदि उत्पन्न होने न होने व फिर तुम अपने भाग्यके स्वय ही निवाता वन आओंगे । ईश्वरों कर्ष दुर्भाग्य और निपत्ति आदिकी गठती बाँवकर तुम्हारे सिरपर नहीं छाते हैं । तुम खिलाड़ी जड़केकी भाँति निवालयका मार्ग जोड़का व्यव इसर मटक रहे हो और जो हुज हुरी बार्ते तुमको सामने दिखाई दें हैं हैं, उन्हें अपने शरीरमें भरते जा रहे हो । परिणाम यह होता है हैं

ईश्वरको ओंग भाग्यको दोपी ठहराते हो । यह वात्त अच्छी तरह मनमें समझ रक्खो कि खय तुम्ही अपने सवन बड़े राजाधिराज हो और शरीरका संगठन करनेत्राले, ये असंख्य परमाण्ड

लनके असहा भारते तुम्हान सिर घोर कमर शुक जाती है। तुम उसरे प्रचना चाहते हो, परन्तु वच नहीं सकते और इसी टिए तुम दूसरींगें।

तुम्हारी प्रजा हैं। यदि तुम अपने राज्यका कार्य मूर्व्यतासे चलाओंगे, ते फिर यह प्रजा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगी, उसमें निद्रोहका भान उराफ हो जायगा और अन्तमें वह तुम्हारे निरुद्ध उठ खड़ी होगी। उसके इस प्रकार विद्रोह करनेका परिणाम यह होगा कि तुम पदच्युत हो आओंगे और तुम्हारे शारीर त्याग करनेकी बारी आ जायगी। यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे पदच्युत होनेका अनिष्ट प्रसाग न आने और तुम्हारे सिक्निय पदच्युत होनेका अनिष्ट प्रसाग न आने और तुम्हारे सिक्निय होनेका सुद्ध उपाय यही है कि जरर जो

बातें वतलाई गई है, उन्हें तुम भली भाँति इद्यंगम कर ले। पर उन बातोंको केवल इद्यंगम करनेसे ही काम न च्लेगा, वल्लि अपने सन व्यनहारोंमें भी तुम्हें उनका पूरा धूरा आचरण करना पश्गा भीर जन तुम बरावर उनका आचरण करते रहोंगे तो कुठ समयमें वे बातें तुम्हारे स्वमानका ही एक लग हो जायंगी। परन्तु इसके लिए तुम्हें बहुत ही सचेट और सक्तक होकर और अन्नान्त व्यक्तापूर्वक प्रयक्ष करना पढ़ेगा, जनका निरन्तर अम्यास, चिन्तन और ज्यवहार करके अनेक बार उनकी पुनराश्चित करनी पढ़ेगी। मनोनिम्मह करना बहुत ही कठिन और कष्ट-साध्य होता है। इसीसे आध्यास्मिक जनति होती है। परन्तु इसक लिए बहुत बडे अम्यासकी आवश्यकता है। अम्यास ही एक ऐसी चीज है जिसके हारा मनुष्य कठिनसे कठिन और निष्ठकुळ असम्मव जान पड़नेबाळे काम भी अन्तमें कर ही डाल्ता है। किसीने कहा है —

करत करन अभ्यासके, जडमित होत सुजान । रसरी आवत जातते, मिलपर परत निसान ॥



## ३-दरिव्रता

### <**₽**

जीव तोऽपि मृता पच न्यासेन परिकीर्विता ।, दरिक्रो न्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्यसेवक ॥ ——सगिषित।

दारिद्रधान्मरणाद्धा मरण मे रोचते न वारिद्यम् । अटपक्षेत्रा मरण दारिद्यमनन्तकं दुःखम् ॥ —मन्यकारि

दिरहता कोई नैसिंगिक या स्वाभाविक चीज नहीं है । वह मनुष्यकी स्वाभागिज वृत्तिके कभी अनुकूछ नहीं है । वह मनुष्यके दैवी अशके विकासमें प्रतिवध डाछनेवाछी है । परमात्माने कभी ऐसी योजना नहीं की है कि मनुष्य सदा दासतामें हताश और दिरिद रहे । उसे सदा पेट भरनेकी चिन्तामें ही पडे रहनेती आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके छिए इसकी अपेक्षा कहीं अधिक उच्च और महराके बहुत से काम पड़े हुए हैं ।

जो मनुष्य चेत्रों ओरसे दरिदतासे जकड़ा हुआ हो, वह कभी कोई अच्छेसे अच्छा काम करके नहीं दिखला सकता, वह अपने सर्वोरकृष्ट गुणोंका कभी पूरा पूरा निकास नहीं कर सकता। यदि वह चारों औ-रसे इसी प्रकारकी चिन्ताओं और कप्टोंसे घिरा रहे, तो वह कमी अच्छे अच्छे काम करनेका अन्तरर ही नहीं पा सकता।

जिसे दिनरात इस बातकी चिन्ता छगी रहेगी कि मैं किस प्रकार अपना पेट मर्थैं, वह कभी खतन्त्र नहीं हो सकता । वह कभी अपना जीवन सुन्यनस्थित और सुसगतः नहीं रख सकता । प्राय- ऐसे अवसर भी आते हैं कि वह निर्भीकतापुर्रेफ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट नहीं कर सकता । यदि वह किसी अच्छे और स्वच्छ स्यानमें रहना चाहता हो तो नहीं रह सफता । मतल्य यह कि दिरिद्रता मनुष्यको बहुत ही छोटा और तुच्छ बना देती है और उसकी सम प्रका-रकी आकाक्षाओं और कामनाओंका नाश कर देती हे । दिद्राम्स्यामें न तो कोई आनन्द रह जाता है, न कोई आगा रह जाती है और न उन्नति करनेफ कोई अवसर ही रह जाता है । इसमे मनुष्यमें अनेफ प्रकारकी धुराइयाँ और दोप उत्पन्न हो जाते है, यहाँ तक ि जिन लोगोंको सदा आपसर्म बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक हिल्मिलकर जीवन निर्माह करना चाहिए उन लोगोंके पारस्परिक प्रेमका नाश इसी दिरद-ताफ कारण हो जाता है ।

यदि मनुष्य घोर दिहानस्थामें हो तो उसका वास्तिक अर्थमें मनुष्य बमना भी बहुत कठिन हो जाता है। जिस समय मनुष्य चारों और तकावें करनेनाछे साहूकारोंसे घिरा हुआ हो, पेसे पेसेसे मोहताज हो और उसके बाळ-बच्चे भूखों मर रहे हों, उस समय उसके छिए मान मर्यादाका निर्नाह करना प्राय असम्भन हो जाता है जिसके द्वारा वह ससारमें सन छोगोंक सामने निर्माकता और खतन्त्रनाष्ट्रीक सिर उठाकर देख सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ थोड़ेसे ऐसे महानुभान और महासा भी हो गए हैं जिन्होंने बोर दिहानस्थामें भी रहकर ऐसे सुन्दर उदाहरण उपस्थित किए हैं जिन्ह संसार कभी भूळ नहीं सकता, परन्तु कि भी हमें यह देखना चाहिए कि इस दिस्ताक कारण किनने अच्छे अच्छे जीवन किस सुरी तरहसे नष्ट हुए है।

हमें इस दिग्दताके कष्टनयक परिणाम सदा अपने चारों ओर दिग्बाई देते है, धनके अमानके कारण हम बहुत से छोगोंको बहुत ही दुर्दशाकी अवस्थामें पाते हैं। जो छोग दिरागस्थामें उत्पन्न होते और बढ़ते हैं वे न तो बछगान् हो समते हैं और न प्रसन्न रह सकते हैं। वे समय आनेसे नहुत पहछे ही बृदे हो जाते हैं और सदा चिन्तित तथा उदास रहते हैं। इस दिख्ताके कारण अनेक खच्छी अच्छी आकाक्षाओंका बहुत ही चुरी तरहसे नाश हो जाता है और बहुत से छोगोकी परम उपयोगी तथा उत्कट योग्यता मिट्टीमें मिठ जाती है।

ससारमें कुछ ऐसे छोग भी मिलेंगे जो दरिदतानी स्तुति करते हुए दिरमाई देगे, परन्तु उनमेंसे अधिकाश ऐसे ही छोग होंगे जो खप उस दरिदतासे पचे हुए होंगे । वे जब खूप अच्छी तरहसे खा पीकर खड़े होंगे, तत्र पेटपर हाथ फेरते हुए कहेंगे-भाई आजन्नछ समय बडा कठिन होता जा रहा है । न जाने गरीप छोग किस प्रकार निर्पाह करते होंगे । "रेकिन नहीं, फिर भी हम छोगोंसे गरीव ही अन्छे हैं । उन छोगोंको किसी प्रकारका झगड़ा बखेडा नहीं होता, न किसी प्रकारकी चिन्ता होती है। हम छोगोंको तो दिन रात जनेक प्रकारकी चिन्ताएँ छगी रहती हें आर अपनी प्रतिष्ठाका निर्माह करना कठिन हो जाता है। परन्तु यदि एस आदमियांस कोई कहे कि आप भी अपना सारा नैभन परित्याग करके गरीवोकी अवस्थामें आ जाइए, तो वे कभी इसके छिण तेयार न होंगे । उनका यह कपन उतना ही तिरस्करणीय और निदनीय ह जितना कि सोपोंकी मारसे वहुत दूर म्यड़े होकर अपना चचान करते हुए युद्धका दश्य दखना और गोले गोलियोंसे घायल होनेवाले सैनिकोंके साहस और नीरताकी प्रशसा करना ।

हम नो चाहने ह कि प्रत्येक युनकको यह बात बहुत अच्छा तरह समझा दें कि ससारमें दिग्दतासे बढकर मीपण कष्टदायक जोर सदा वचने योग्य कोई दूसरी चीज है ही नहीं । वह छजा, शान्ति, शीछ, सकोच ओर मर्यादा आदि सनका नाश करनेवाछी है। कहा है---

निर्देच्य पुरुष संद्व विकल सर्वत्र मन्दादरम्, तातम्रानसुद्वज्जनादिरपि त दृष्टा न सम्भापिते । भार्या रूपयती हुरगनयना खेदेन नालिङ्गते, तस्माह्यसुपाजयाशु सुमते द्रव्येण सर्वे यशा ॥

जिस दरिद्रताका किसी प्रकार निवारण न किया जा सके, उसमें तो कोई अप्रतिष्ठाकी वात है ही नहीं । जो लोग शारीरिक अस्तस्थता अथना और किसी प्रकारसे दुर्भाग्यके कारण दिरद होते हैं, उनका समाज आदर करता है और उनपर दया दिखलाता है। वास्तिनिक अप्रतिष्टाकी बात तो तन है जन कि हम लोगोको इस प्रकारकी दीन हीन अनस्यामें देखे और उनकी दीनता तथा दरिदता दूर करनेका कोई प्रयास न करें । हम जिस दरिद्रताको निन्दनीय वतलाते हैं. यह ऐसी दरिद्रता है जिसका किसी न किसी प्रकार निजरण किया जा सकता है। ऐसी दरिद्रता प्राय अनाचारपूर्ण जीयन व्यतीत करने, निठारे बैठे रहने या ठीक ढगसे काम न करने आदिके कारण होती है। ऐसी दरिद्रता या तो उद्यमके अभावमें होती है और या ठीफ तर-इसे निचार ओर कार्य न करनेके कारण होती है । यही वह दरिद्रता है जिसका सहजमें निपारण हो सकता है आर इसी प्रकारकी दरिद-ताके कारण छोग समाजमें घृणित तथा तुच्छ बने रहते हैं और स्वय भी अनेक प्रकारके कष्ट भोगते हैं । इस प्रकारकी दरिद्रतामें होनेक कारण प्रत्येक स्त्री और पुरुषको टाजित होना चाहिए, क्यांकि उस दरिद्रताका नित्रारण करना उनके हाथमें है। यदि वह सामर्थ्य रहते भी उस दरि-

द्रताका निरारण नहीं करता तो मानी अपनी अयोग्यता और अकर्म-

ण्यता सिद्ध करता है। ऐसे छोगोंकी ओर समाज तो ध्यान देता ही नहीं बंक्ति उन्हें खय मी अपनी दशापर ध्यान देनेका बहुत कम अर-सर मिछता है।

भारतवर्पमें जिघर देखिए उघर भीषण दरिद्रताका दृश्य दिखाई देता है। यहाँके अधिकांश निवासियोंकी आक्रतिसे उनकी घोर दरिद्रताका पता चल जाता है । यहाँके युउक युउाउस्थामें ही रुद्र से जान पड़ने छगते हैं और असमयमें ही मर जाते हैं । वे शारीरिक दृष्टिसे तो निर्वछ होते ही हैं, पर साथ ही उनमें नैतिक बच्का भी नितान्त क्षमाव रहता है। इन सब वातोंका मुख्य कारण यही है कि वे जमसे ही बहुत दरिद होते हैं। न तो उन्हें प्राज्यावस्थामें ही कोई सुख मिलता है और न युवानस्थामें ही । बहुत ही छोटी भनस्थासे उन्हें कोल्ह्रके बैटकी तरह दिनरात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि थे इस प्रकार परिश्रम न करें तो उन्हें रातको आधे पेट रोटी भी न मिले | वे वेचारे न ती क्ष्य सीख सकते हैं और न समझ सकते हैं । इस प्रकार दरिदताके कारण उनका सारा जीवन ही नष्ट हो जाता है । उन्न और उदात्त आकाक्षाओं तथा उत्क्रप्ट योग्यताओंकी कडी विल्नेसे पहले ही हुन्हला जाती है । भारतमासियोंकी इस दरिद्रताके अनेक कारण हैं । उनमेंसे बुउ कारण निरार्य हैं और बुउ देशभी वर्तमान वरस्यांके कारण सनि-बार्य भी हैं। जो कारण अनिपार्य है उनके सम्बाधमें तो यहाँ हमें कुठ कहना ही नहीं है । पर जो कारण निवार्य हैं और सहजमें दूर किए जा सकते है, उन कारणोंका वर्तमान रहना और दूर न किया जाना स्वय उन दिरिदोंके टिए भी और समाजके धनिक टोगोंके टिए भी बहुत बड़ी रूजाकी बात है । बहुत से छोग उठ काम करना तो चाहते हें, पर दरिद्रताके कारण न तो किसी कामन्ती शिक्षा प्राप्त कर

सकते हैं और न कोई काम आरम्म ही कर सकते हैं। इस प्रकार वे छोग देशकी दरिद्रताको और भी वढानेके कारण होते हैं। ऐसे लोगोंको छनेक प्रकारके कार्योंकी शिक्षा देना और उन्हें कुळ काम करनेके योग्य बनाना इस देशके प्रलेक घनी, समर्थ, शिक्षित, और योग्य व्यक्तिका मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। और यदि वे लोग इस बातका कोई उद्योग नहीं करते हैं तो यह उनके लिए सबसे बड़ी ल्लाकी बात है।

दरिदोंके छिए सबसे बड़ी कठिनता यह होती है कि वे सहजमें इस वातपर विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारी यह दरिद्रता किसी प्रकार दर हो सकती है। विशेषत भारतवासी तो और भी अधिक भाग्यवादी हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ भाग्यमें बदा होता है वही होता है । यदि हमारे भाग्यमें धननान होना बदा होता तो हम पहले ही किसी धनतानके घरमें जम छेते. एक दरिद्रके घरमें जम ही क्यों रेंते । इसके अतिरिक्त वे अपने चारो ओर यह भी देखते हैं कि उस छक्मीका ही साम्राज्य है और निना धनके संसारका कोई काम होता ही नहीं। लोगोंमें यह भी एक कहावत प्रचटित है कि "धनको घन खींचता है " वे कहते हैं-- "मायाको माया मिले दोनों हाथ पसार।" इसी लिए वे स्वयं फिसी प्रकारका कार्य आरम्भ करनेका निचार भी नहीं कर सकते । अपने चारों ओरकी परिस्थितियों को देखते हुए वे और मी उत्साहहीन हो जाते हैं और समझ छेते हैं कि इन परिस्थितियोंमें हमारे किए कोई काम हो ही नहीं सकता । इस प्रकार स्वयं अपनी शक्ति तथा योग्यता परसे उनका विश्वार उठ जाता है और अपने आप-परसे यह निधास उठ जाना ही मनुष्यंके लिए बहुत नाशक होता है। आजकर पाथात्य सम्यताकी कृपासे ससारमें चारों ओर ऐहिक सुरा और ऐहिक लामके लिए ही सबसे अधिक प्रयत्न किया जाता है और

छोग ससारमें घनको ही सबसे वड़कर समझते हैं । इस समय संसा-रकी परिस्थिति भी ऐसी ही हो गई है कि निना धनके कोई काम चळ ही नहीं सकता । इसी लिए पाश्चात्य देशोंके छोग दरिद्रताको एक ऐसी दृष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे हमारे देशके प्राचीन निद्वानां ओर आचाया मादिने नहीं देखा या । आजकल पाश्चाल देशोंके लोग समारकी बदली हुई परिस्थितिके कारण ही दरिद्रताकी पहुरा अधिक निन्दा करते हैं । विन्य भाजनत्वकी सम्यता तो मानो यह कहती हुई जान पड़ती है कि इस ससारमें दीनों ओर दरिदोंके डिए कोई स्थान ही नहीं है। जो छोग इस ससारमें रहना चाहते हों उन्हें धन उपार्जन करना चाहिए । यदि वे वनका सम्रह नहीं करने हैं तो उन्हें नष्ट हो जानेके छिए तेपार रहना चाहिए। परन्तु जेसा कि किसी ने कहा है-''प्रयेक बुरी वातमें भी बुऊ न बुऊ गुण, कुऊ न उन्छ भलाई, हुआ करती है।" इमी लिए र्दैरिदतासे भी कुछ न कुछ अच्छी वात निकाछी जा सक ी है। दरि-द्राप्रसामें मनुष्यके साहस, सहनशीलता ओर अध्यासाय आदिका अच्छा निकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति क्षुछ समय तक दरिद्राजस्थामें रह चुकता हे उसमें जमसे अमीर रहनेवार्जाकी अपेक्षा परोपकार, दया, सहानुभृति आदिका मात्र अपेझारूत कहीं अधिक होता है । किसीने कहा है,-शक्ति करोति सञ्चारे शीतोणो मर्पयस्यपि। दीपयत्युदरे चहिं दारिद्य परमीपधम्॥

पेश्वर्यतिमिर चर्च पहयश्रीप न पश्यति । तस्य निर्भेछताया तु दाशिष्ट परमीपधम् ॥ छिकिन ये सत्र बार्ते मानते हुए भी अन्तर्भे यही कहन होगा कि दिदितासे जहाँ तक हो सके मनुष्यको बहुत बचना चाहिए । और विशेषत उसे स्वयं ती ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनके कारण यह अच्छी आप होते हुए भी दिरिद्र नना रहे। यही दिरिद्रता सबसे अधिक भयानक ओर सनसे अधिक कछदायक होती है। यही मनुष्यको कायर बनाती है, यही उसके आत्मिश्वास ओर आत्मिगोरनका नाश करती है और यही उसके आत्मिश्वास ओर आत्मिगोरनका नाश करती है और यही उसे सदा घोर निपत्तियोंमें डाळे रहती है। अत ऐसे लोगोंका तो यह मुख्य कर्नव्य है ही कि वे अपनी आर्थिक स्थिति सदा ठीक रक्खें, परन्तु जो लोग जन्मसे ही विल्कुळ दिरिद्र हों ओर जिनके खाने तकका भी ठिकाना न हो, उन लोगोंको भी कमसे कम कभी हताश और निराश न होना चाहिए। क्योंकि संसारमे ऐमे भी हजारों लादमी हो गये हैं जिनका जन्म तो घार दिस्तामें हुआ था परन्तु जो अपने परिश्रम, अध्यवसाय ओर बुद्धिमत्तासे बहुत धनी हो गये हैं। ऐसे लो-गोंनी अनस्थासे गरीजोंको अच्छी शिक्षा प्रहण करनी चाहिए और धूर्ण उत्साह तथा मनोयोगपूर्वक वर्तमान निकट परिस्थितिसे निकळकर अपनी अवस्था सुआरनेका प्रयत्न कन्मा चाहिए।

जन मनुष्यमें अपनी योग्यता और शिक्तपर निश्वास नहीं रह जाता, तब धीरे धीरे उसमें उन गुणोंका भी हास होने लगता है जिनके कारण वह सफलमनेरय हो सकता है अयन उन्नति कर सकना है और ऐसी अनस्थामें उसका जीवन दूभर हो जाता है। तन न तो उसमें किनी प्रकारकी उद्याकाक्षा रह जाती है, न कार्य करने नी शक्ति रह जाती है, न अपने सम्बन्धमें निशेष चिन्ता रह जाती है, न काम करनेका द्या गह जाता है और न कोई दूसरी ऐसी नात रह जाती है जिससे सफल होनेमें सहायता मिल्ली है। अरिणाम यह होता ह कि वह एक ऐमें ढाउए स्थान पर पहुँच जाता है जहाँसे वह वरानर नीचे ही गिरता जाता है और उठकर जपर नहीं जा सकता। अत दिखिंने छिए समसे अधिक आनश्यक वात यही है कि वे अपने आपने। उस ढाएए स्थानपर पहुँचनेसे बचारें और अपनी मानसिक ध्वस्था ऐसी न बना छें जिसमें फिर किसी प्रकारकी छत्रति करनेकी स्वप्तमें भी आशा नहीं रह जाती।

स्यं दिदिता उतनी मयानक और नाशक नहीं है जितना भयंकर कों ताशक दिदिताका विचार है। यह समझना कि हम दिदि हैं और सदा दिदि ही बने रहेंगे, मनका यही भाव सबसे अधिक नाशक होता है। ऐसे भावका परिणाम यही होता है कि मनुष्य सदा दिदिन्ताकों सोय बढ़ता जाता है कि उसे उसकी ओर दतनी दीनताके साथ बढ़ता जाता है कि उसे उसकी ओरसे पराङ्मुख टोंकर उससे पीछा छुड़ानेका साहस ही नहीं होता। यही विच्छुळ उच्टी दिशाकी ओर बढ़ना है। इससे न तो मनुष्यमें किसी प्रकारको जाकोंई शाकित। जातमी जात तक अपने मनमें इस प्रकारके मान रखता है और जा तक वह दिदिताके बातावरणसे थिया रहता है, तब तक उसका कार्यक्षेत्र बहुत ही परिमित रहता है ओर वह उस सकुचित सीमाके बाहर निकल ही नहीं सकता।

जब तक कोई आदमी अपने आपको दौन हीन भिखारी समझता रहता है और अपनी उसी दौन होन अवस्थाके निवारोंमें मन्न रहता है, तब तक वह सिवाय भिखारी होनेके और बुळ हो ही नहीं सकता। जन तक वह निफलताका ही विचार और मान अपने मनमें रखता है, तम तक वह कभी सफल हो ही नहीं सकता। यदि हम दरिद्रताके भयसे सदा भयमीत रहेंगे, सदा इस बातकी शंका किया करेंगे कि ष्टद्वानश्योमें हमें भूखों मरना पड़ेगा तो हमारे दरिद्र वने रहने और ध्रद्वावस्थामें भूखों मरनेकी सम्भागना वनी ही रहेगी। क्योंकि यह मय

और आशका सदा हमारे साहसका नाश किया करेगी, सदा हमारे आत्मिनश्वास और आत्मगौरवपर आधात किया करेगी और हमें कठिनाइयोंका वीरतापूर्वक सामना करनेमें उत्तरोत्तर असमर्थ करती रहेगी।

चुम्बक सदा बिल्झुल ठीक धनस्थामें रहना चाहिए और उसके ठीक होनेका यही प्रमाण है कि वह अपने जैसी चीजोंको वराजर अपनी ओर खींचा करे। मनुष्यके हारीरमें केवल एक ही ऐसा उपकरण है जो संसारकी सज चीजोंको अपनी ओर वरावर खींचा करता है ओर वह उपजरण मन है। परन्तु मन सदा वैसा ही जना रहता है जैसे कि विचार हुआ करते हैं। यदि हम सदा भयभीत रहेंगे और मनमें दिर्दिनताका ही माव बनाए रक्खेंगे तो फिर हम चाहे कितना ही अधिक परिश्रम क्यों न करें, न तो हम कमी साहसी हो सफेंगे और न कमी धन-धान् बन सफेंगे। दिरदताका विचार सदा दरिदताको ही अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा।

हम जिस और अपना मुँह रक्खेंगे उसी और अप्रसर होंगे । यह कभी सम्भव नहीं है कि हम मुँह तो रक्खें पश्चिमकी ओर और चर्छे पूर्रकी ओर । ठीक इसी प्रकार यदि हम अपना मुँह दिस्द्रताकी ओर रक्खेंगे तो हम कभी धननान् न हो सकेंगे । जब कि हमारा हर एक कदम उसी सङ्कपर पड़ेगा जो हमें निफल्ताकी ओर के जाती है, तो हमें कभी सफलता-मन्दिर तक पहुँचनेकी आशा न करनी चाहिए।

यदि हम अपने मनमें वसनेताड़ी दरिदतापर निजय प्राप्त कर हैं, तो फिर हमें त्राह्य दरिदतापर विजय प्राप्त करनेमें कुछ भी देर न छगेगी। क्योंकि ज्यों ही हम अपना मानसिक भाव बदछ छेंगे त्यों ही हमारी शारीरिक शिक्तियों में मी उसीके अनुसार परिवर्तन हो जायगा । दिरद्वताके विचार हमें सदा दरिद्वतासे ही सम्बद्ध रखते हैं और हमारे छिए दिद्वतापूर्ण पिरिस्थितियाँ ही उत्पन्न करते हैं । क्योंकि जब हम दिन रात दरिद्वताका ही विचार करते हैं, दिन रात उसीके सम्बन्यमें बात चीत करते हैं और दिन रात उसीमें जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम मानसिक दिश्से भी विञ्कुल दरिद्व हो जाते हैं और यही सबसे अधिक निक्कष्ट दरिद्वता है।

यदि हम धनतान् होना चाहते हों तो हमें अपने विचारोंको भी सम्पन्नताकी ओर ही प्रवृत्त करना चाहिए । पर जर्ब हमारी दृष्टि देरि-द्रतापर ही गड़ी होगी तत्र हम सम्पन्नता तक केसे पहुँच सकते हैं। <del>था</del>जकल ऐसे बहुत से पढे लिखे और सशक्त आदमी दिखलाई पड़ते हैं, जो यदि अपने विचारोंको ठीक रक्खें और अपनी शक्तियोंका ठीक ठीक उपयोग करें, तो ससारमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और थदि कोई बहुत बड़ा काम न कोरें तो भी कमसे कम अच्छी तरह अपनी जीविकाका प्रवाय कर सकते हैं। परन्तु उनमें अपनी दरिद्रता, हीनता और असमर्यता आदिका भाव इतना कूट कूटकर भरा होता हैं कि वे भूखों मरते हैं और दर दर मारे मारे फिरते हैं। दस महीने दस रुपण महीनेकी नौकरी डूँढते हैं, पर नोकरी कहीं पेड़ोंमें फल्सी तो है ही नहीं, जो हर एक आदमीको सहजमें मिल जाया करें । ऐसे लोगोंके हृद्यमें न तो अपनी योग्यताके प्रति निश्वास होता है और न अपनी सफलतापर । वे बिलकुल अनमने होकर और बहुत ही हताश तथा निरुत्साह होकर दो चार छोटे मोटे कार्मोर्ने हाथ भी डालते हैं, पर जनके मनका माव ऐसा होता है कि वे कुछ कर ही नहीं सकते और अन्तर्मे निफल होकर कहने लगते हैं कि हमारे भाग्यमें सफउता वदी ही नहीं हे, ईश्वरने हमें सदा दिख्य दीन और दु खी रहनेके छिए ही बनाया है। बस, चछो हो चुका। भछा ऐसे छोग संसारमें क्या काम करेंगे और कैसे सफ़छता प्राप्त करेंगे। परन्तु यदि वही छोग अपने मनका भाव बदछ दें और समझने छग जायँ कि हमारा जीवन सफ़छ होनेके छिए ही है और हम जिस काममें हाथ बाठेंगे उसीमें सफ़छमनेत्य होंगे, तो सफ़छता उनके आगे दासीकी भाँति हाथ बाँधकर आ खड़ी होगी। इसके छिए आवश्यकता है केवछ अपने मनका भाव बदछनेकी और उत्साहपूर्वक काममें छग जानेकी। पर न जाने क्यों छोग इसीसे सबसे अधिक धवराते हैं।

एक सज्जन थे जिन्होंने बहुत परिश्रम करके आर पहुत कठिनतासे पहले ती० ए० की उपाधि प्राप्त की थी और तन किसी प्रकार वका-टत मी पास कर **टी थी, परन्तु इतना सब कुछ होने पर** भी वे किसी प्रकार अपना निर्माह नहीं कर सकते थे। न तो उनके किए बकालत ही हो सकती थी और न कहीं उन्हें ऊँटी मोटी नौकरी ही टूँढ़े मिळती थी। यद्यपि उन्होंने कालेजमें रहकर अनेक नहुत बड़ी नड़ी बातोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परन्तु यह सीधी सी बात उनकी समझमें अमी तक नहीं आई थी कि ईश्वर केनल पात्रापात्रींका विचार करके ही मिसीको कुछ देता है । जब वे **चारों स्रो**र व्यथ भटककर विलक्त निराग हो गए, तब अन्तमें एक दिन एक ऱ्योतिपीके पास जा पहुँचे। उन्होंने ज्योतिपीसे कहा—महाराज मैंने वहुत से काम किए, पर मुझसे कोई काम पूरा न हो सका। न किमीमें यश ही मिछा और न धन ही। अत्र तो मुझे यही जान पड़ता है कि मै ज मदिरिद्री हूँ । मेरा जीवन दरिद्रतामें ही वीतनेको है। मैंने अप तक जो कुछ पढ़ा छिखा, वह सव व्यर्थ गया । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस जीवनमें में कभी

सकता है ?

सुखी हो ही नहीं सकता । आप भी जरा मेरी जन्मकुंडली ओर प्रहों पर विचार कर देखें । ज्योतिपीजी बहुत चालाक आर समझरार ये । वे योड़ी देर तक उसकी कुडली देखते रहे ओर पुठ योड़ी बहुत गणना करते रहे और अन्तमें उन्होंने उससे कह दिया कि—हाँ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही जान पडता है । और बास्तवमें ज्योतिपीजीका कहना बहुत ठीक भी या, क्योंकि जो ब्यिक मानसिक दरिद्रतासे पूरी तरहसे परास्त हो चुका है, उसे ज्योतिपी इसके सिना और कुठ कह ही क्या

सबसे पहली बात तो यह है कि यदि तुम सम्पन्न होना चाहते हो तो तुम्हें सत्र प्रकारकी शकाओंसे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। जर तक तुममें और तुम्हारी आकाक्षाओंके बीचमें शकाका व्यवधान रहेगा, तत्र तक तुम उन आकाक्षाओंकी पूर्चि तक पहुँच ही नहीं सकते । सफलमनोरथ होनेके पहले तुम्हें इस वातका पूरा पूरा निश्वास ओर निश्चय होना चाहिए कि तुम सफल होंगे और अपस्य होंगे। परन्तु जब तक तुम्हारी यह धारणा रहेगी कि हम कभी सफल न होंगे या जब तक यह समझते रहोगे कि इम कभी धनतान् न होंगे, तब तक तुम न तो सफल ही हो सकते हो और न घनपान् ही । जो छोग मदा हर बातमं यही कहा करते हैं कि यह काम तो हमसे न हो सकेगा, उनमें फिर सचमुच कभी कोई काम नहीं हो सकता । एक आत्मविश्वास ही ऐसी जादकी कुंजी है जिससे सफलताके सब द्वार खुल सकते हैं। 'क्या करें कैसे कोरें' के अधाक्षरी मन्त्रके जपसे छक्ष्मी कमी प्रसन नहीं हो सकती ।

जी लोग अपने रोजगारके सम्बंधमें सदा यही कहा करते हीं कि इस रोजगारमें कुछ मिळगत नहीं है, इसमें कुछ रक्खा नहीं है, इसमें कुछ प्रचत नहीं है, ऐमे छोग कभी उस रोजगारसे छखपती या करोड़पती नहीं हो मकते । जो आदमी सदा नीचेकी ही ओर देखता रहेगा, वह भला ऊपरकी ओर कैसे जा सकेगा <sup>2</sup> आज तक जितने बड़े आदमी ही गए हैं वे कभी यह कहते हुए नहीं सुने गए कि—क्या कहें, आजकलका वक्त ही खराव हो रहा है, सब जगह नुक्तसान ही नुकसान दिखाई देता है। आदि, आदि । जिस आदमीका इदय और विचारक्षेत्र ही सकुचित होगा उसकी अवस्था क्या सुघरेगी है घन तो सदा साहसी, परिश्रमी, उद्योगी और उदार तथा व्यापक मनोवृत्तियों गळे छोगोंको मिज करता है । किसीने छहमीकी उपमा शेरनीके दूघसे देते हुए कहा है कि शैरनीका दूध पहने तो जल्दी किसीको मिलता ही नहीं और यदि सीभाग्यवश किसीको मिळ भी गया. तो फिर सोनेके वरतनके मित्रा आर किसी वरतनमें ठहरता ही नहीं, वह तुरन्त फट जाता है। ठीक यही दशा धनकी भी है। पहले तो वह किसीको जस्दी मिलता ही नहीं और यदि सयोगनश किमी प्रकार उत्तराधिकार आदिके हाग किमीको मिल भी गया तो वह उपयुक्त पाउके पास ही रह सकता है, अपाउ या दुपात्रके पास नहीं ठहर नकता । इसटिए जो छोग दरिदतासे पीठा छुड़ाकर सम्पन्न बनना चाहते हों उन्हें उचित है कि वे पहले अपने आपमें पात्रता उत्पन करनेका उद्योग करें । क्योंकि तिना पात्रता आए छक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती और यदि किसी प्रकार आ *मी जाय* तो ठहर नहीं सकती । अत जो छोग सम्पन्न होना चाहते हीं उन्हें सर प्रकारकी आशंकाएँ, भय, सोच आर दुष्ट निचारोंका परित्याग करके अपने आपमें पात्रता उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

एक आदमी था जो पहले यहुत दिनों तक बहुत गरीन था और निसंके खाने तकका काई ठिकाना नहीं था। पर बुऊ दिनों नाद वह बहुत

धनवान् हो गया । एक बार पूछने पर उसने मूळ पुस्तकके छेखकसे कहा था कि जन बहुत दिनों तक परम दरिद रहनेके कारण मैं उकता गया तत्र मैंने अपने मनमें यह दृढ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी दरिद न रहूँगा ओर अपस्य धनपान् बन जाऊँगा । मैंने उस समय यह पात बहुत अच्छी तरह समझ छी थी कि दरिदता और कुछ नहीं, वास्तामें एक मानसिक रोग है और जिस प्रकार हो सके मुझे उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहिए । इसके उपरान्त उसने अपनी शक्तियोंपर विश्वास करने ओर सदा धननान् होनेकी बात सोचनेका अम्यास आरम्भ किया। वह अपने हृदयमें वराबर यही समझने टगा कि मैं अवस्य सम्पन्न होनेमें समर्भ हूं और मै भी ससारमें कोई निशिष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए उत्पन्न किया गया हूँ । इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करके उसने अपने मनसे दरिद्रताका भाग निकालकर विल्कुल दूर कर दिया। वह कभी स्वप्नमें भी इस वातका विचार नहीं करता था कि मैं किसी काममें निफल होऊँगा । वह सदा सफलता ओर सम्पन्नताकी ही वार्ते सोचा करता । उसने निफलताकी ओरसे मुँह फेर लिया और सफलता तथा सम्पन-ताकी ओर अप्रसर होना आरम्भ कर दिया । मानसिक मावींमें इस प्रकारके परिवर्तनका परिणाम यह हुआ कि वहुत शीघ्र ही वह धननान् हो गया । परन्तु पाठकोंको यह न सोचना चाहिए कि अपने मनका इस प्रकार भाव बदलनेसे ही वह सम्पन्न हो गया। नहीं, उसने इसके अतिरिक्त अपने आपर्मे छक्ष्मीके पात्र होनेकी याग्यता भी सम्पादित कर टी । जहाँ तक हो सकता था वह सदा छोटी छोटी रकमें भी प्रचा-नेका प्रयत्न करता था। पहले वह वहुत ही सस्ती और साघारण चीजें खाया करता था और आवश्यकता पट्नेपर मीटों पैदल चटा जाता था, पर कभी गाड़ी या ट्राम आदिपर न बैठता था, परन्तु जनसे उसने

अपने मानसिक भाग बदछनेका प्रयक्ष आरम्भ किया तमसे वह अच्छे अच्छे भोजनाळपोंमें भोजन करनेके छिए जाने छमा और भछे आदिमियोंकी तरह अच्छे मकानोंमें रहने छमा । वह सदा अच्छे अच्छे छोगोंसे मिछने छमा और समाजमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेका प्रयक्ष करने छमा । इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि उसे बहुत सी नई बातें माछूम होने छमीं और बहुतसे छोगोंसे उसे बनेक प्रकारफी सहायता मिछने छमी । अप उसे यह बात अच्छी तरह माछूम हो मई कि पहलेके भेरे सम कछोंका काम्ण भेरे सकुतिक निचार ही थे जो मुझे किसी प्रकार आग उढ़ने ही न देते थे । इन सम बातोंका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें वह बहुत ही सम्पन्न हो गया । उसने अपने हृदयसे दरिद्रताको निमाछकर मगा दिया या और इसी लिए अम दरिद्रता उसके पास भी न आ सकती थी ।

जिन छोगोंका इदय सदा बहुत ही संकुषित और दु खी रहता है ने कभी सम्पन्न नहीं हो सकते । यदि ऐसे छोग कभी कुछ घन एकत्र भी कर लेते हैं तो वह बहुत ही कंज्सी करके और अनेक प्रकारके शारी रिक तथा मानसिक कप्ट झेल्कर । पर इस प्रकार कुछ घन एकत्र कर छना भी सदा निर्धन बने रहनेके ही समान है । यदि हमारे पास घन है आर हम उसका कोई सुख नहीं उठा सकते, तो हमारे छिए उस धनका होना और न होना दोनों बरानर है । यदि आप अपने समाजमें हूँदेंगे तो आपको कुछ ऐसे आदमी भी मिळ जायँगे जिनके पास हजारों राखों रपये होंगे, पर जो खर्य बीमार पड़ने पर अथना अपनी स्त्री या बचेंके बीमार पड़ने पर एक पैसा भी खर्च करनेके लिए तैयार न होंगे । ऐसे छोग भी मिळेंगे जो पासमें यथेष्ट धन होने पर भी जाड़ेमें अच्छा नया आर गरम कपड़ा नहीं बननाते और पुराने रदी और फटे हुए

कपड़ोंमें ही बड़े कप्टसे दिन निताया करते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मर जाना भी अञ्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कभी न खर-चेंगे । यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो उनमें और परम दिर्दोंमें कोई अन्तर नहीं है। यदि कोई अन्तर है तो यह केनळ यही कि दरि-इके पास निलवुष्ठ धन नहीं होता और कजूस सम्पन्नके पास अपने हृदयको बोध करनेके लिए कुळ धन होता है । आर नहीं तो जिस प्रकार एक दरिद्र अपने पास कुळ भी धन न होनेके कारण सदा अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक कप्ट उठाया करता है, उसी प्रकार वह फज़्म सम्पन्न मी कष्ट उठाया करता है। दूसरी वात यह है कि कजून सम्पन्न धनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न भी नहीं हो सकता। उसे तो सदा यही चिता छगी रहती है कि कहींसे मेरा एक पैसा निकल न जाय और जहाँ तक हो सके, कोंड़ी कींड़ी करके ही सही, इसमें कुछ और यृद्धि हो जाय । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन छोगोंके इस प्रकारके विचार होते हैं, वे आर्थिक दृष्टिसे यों देखनेमें भर्छे ही कुछ सफल जान पड़ते हों, पर वास्तवमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम सफल होते हैं। यदि वहीं छोग अपना खमान थोड़ा बदल दें और अपना हृदय कुछ उदार और निस्तीर्ण कर छें, तो धोड़े ही दि-नोंमें बहुत अधिक सम्पन्न हो सकते हैं । वास्तिनिक बात यही है कि केवल विशाल और उदार हृदय ही घनको यथेष्ट मात्रामें अपनी और आक्रप्ट करता है । संकुचित और दुखी हृदयसे तो वैभव आप ही कोसों दूर भागता है। सदा प्रसन्त रहिए, सदा अपने हृदयमें अच्छी अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अनस्य सफलता होगी l सदाशा ही मानो सफळताकी जननी है। कदाशासे तो उसका नाश ही होता है।

सदाशा ही मानो मनुष्यका बास्तविक जीवन है। मनुष्यको सुखी और सफल बनानेके लिए जितने तत्त्वींकी आवश्यकता होती है, वे सम सदाशामे बीज रूपसे वर्तमान रहते हैं। इसके विपरीत कदाशा या निराशा परम नाशक है और उसकी उपमा मुखुसे दी जा सकती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी आदमीकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाय, उसकी तन्दु- रुसी भी जवान दे दे, यहाँ तक कि उमकी मान मर्यादा भी न रह जाय, परन्तु यदि उसे अपनी शक्तियोंका भरोसा होगा और उसकी दृष्टि सदा ऊँची रहेगी, तो कभी न कभी ब्रह फिर मफल सम्पन्न होगा, उसके दिन फिरेंग। अत प्रखेक मनुष्यको सदा अपने हृदयमें अच्छी और ऊँची आशाएँ रखनी चाहिए। कभी निराश न होना चाहिए और कभी यह न समझना चाहिए कि अन मुझसे कुळ भी न हो सकेगा और मेरे नाशके दिन आ गए हैं।

जब तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह वना रहेगा, तब तक हमारा विफ्रज्रमनोरच होना भी निश्चित रहेगा। अत यदि आप दिर्द्र तासे अपना पीठा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो आपको उचित ह कि आप अपने हृदयकी उत्पादक शक्तिका नाश न होने हें। इसके छिए फेउर इसी वातकी आउश्यकता है कि आप सदा अच्छी आशा रक्खें, सदा प्रसन्न रहें आर मदा अच्छी अपठी पातोंका ही विचार किया करें। कारीगर नब कोई मूर्ति बनाना चाहता है तन पहछे वह उसका एक साँचा या ढाँचा बना ठेता है। यदि आप सम्पन्नता आर सफड़ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी पहछे अपने मनमें उसका एक साँचा या ढाँचा तेयार करना पड़ेगा। यदि आप अपने पुराने दरिदतापूर्ण संसारको छोड़कर नए सम्पन्नतापूर्ण संसारमें जाकर रहना चाहते हैं, तो पहछे आपको उस संसारका स्वरूप अपनी दिष्टिके

सामने खडा करना चाहिए। जो लोग सब प्रकारते निराश हो चुके हों, लन्हें सबसे पहले इस बातका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि अपने विचारोमें चौदा सा शुभ परिवर्तन करते ही हम नहुत नदी शक्ति सम्पा-दिस कर सकते हैं, आर जन उन्हें इस बातका ज्ञान हो जायगा तब उनका सारा जीननकम ही बदल जायगा और वे एक नए ससारमें नए उत्साह सथा नए जीननक साथ प्रनेश कर सकेंगे।

निलायतमे एक परिनार था जिसके सदस्योंने इमी प्रकार अपनी मान सिक अतस्थामें परिवर्तन करके अपनी ससारिक अवस्थामें आश्चर्यजनक परिवर्तन कर लिया था। पहले ने छोग बहुत ही दुर्दशामका थे आर अपनी हुर्दशा तथा दुरवस्थासे इतने अधिक निराश हो गए थे कि वे समझने छगे थे कि सफलता ओर सम्पन्नता केरल दूसरोंके लिए ही है, हमारे लिए उसकी सृष्टि ही नहीं हुई है। उन्हें इस वातका दढ़ विश्वान हो गया था कि हम सदा दीन हीन दशामें ही रहनेके लिए बनाये गए हैं । इसका परिणाम यह हुआ या कि वे लोग दरिद्रता और दुर्मा ग्यके मुर्तिमान् स्वरूप जान पड़ते थे। यहाँ तक कि वे जिस मकानमें रहते ये, वह मकान भी खपं देरिदताका ही सागस जान पहता था। बहुत ही प्रसन्तवित्त आदमी भी उस मकानमें या उन होगोंकि बीचमें पहुँचकर परम दुखी हो जाता था। उन लोगोंमें अथना उनके मकानमें एक मी बात ऐसी न थी जी किसीके इदयमें कुछ भी प्रसनता उत्पन कर मकती । मळा ऐसी परिस्थितिमें रहकर वे क्या उन्नति कर सकते थे और कैमे अपनी अवस्या सुधार सकते थे | अन्तमें एक दिन छड़-कोंकी माताने कहीं पढ़ा कि दरिद्रता अधिकोशमें एक प्रकारका मानसिक रोग है । सिर्फ इतनी सी ही बातका उसपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने अपनी भादत तथा अपने विचार बदछनेका प्रयत्न आरम्म किया । घीरे धीरे उसने अपने हृदयसे सत्र प्रकारकी निराशाओं, सत्र प्रकारकी बुरी भावनाओं, सब प्रकारके दू खों और सन प्रकारके बुरे विचारोंको निकाल बाहर किया और वह सदा प्रसन्न रहने तथा अच्छी अच्छी आशाएँ करने रुगीं । इन सब वार्तोका परिणाम यह <u>ह</u>ुआ कि उसमें और उसके बाल बर्चोमें एक नए प्रकारका जीवन और नए प्रका-रका उत्साह संचार करता हुआ दिखळाई देने छगा । अब उन छोगोंको देखकर किसीका हृदय सहसा दुखी न होता था। धीरे धीरे सारा घर प्रसन्ततापूर्ण जान पड़ने छगा । मानो सारा घर किसी घोर अ धकारमेंसे निकलकर बहुत ही सदर प्रकाशमें आ गया। कदाशा या दुराशाका स्थान सदाशाने छे लिया । अब घर भरकी सभी आदतें और सभी बातें उदल गईं । सब लोग प्रसम्नचित्त और साफ सुधरे रहने लगे । मकानकी भी बहुत कुछ सफाई हो गई। इस प्रकार अन्दर बाहर सन स्वच्छ हो गया । सत्र छोर्गोने दरिद्रता ऑर विफलताकी निकराल मू-र्तिको अपने हृदयसे भी और अपने घरसे भी निकालकर बाहर फेंक दिया ऑर प्रसन्तता तथा उत्साहपूर्वक टक्मी देनीका आत्राहन आरम्भ कर दिया।

मानसिक भागों और बाह्य परिस्थितियोंके बदलते ही धीरे धीर सन लोग उस अनस्थाको पहुँचने छगे जिस अनस्थाको साधारणत संसार साभाग्यपूर्ण मानता है । नद्दत अच्छी तरह रहनेके कारण उदकोंका पिता अधिक और अच्छा काम करने छगा जिससे जन्दी ही उसकी बद्धत शुठ तरकी हो गई । उइकोंके सम्बन्धमें भी यही बात हुई । दो ही तीन बपोमें स्वयं उन लोगोंका भी आर उनके घरका भी स्वरूप इतना अधिक परिवर्तित हो गया कि सहजमें कोई उन्हें पहचान ही न सकता था। घर और उसमें रहनेवालोंका निल्उट काया-पट्ट हो गया, दु ख तथा दरिद्रताका नाश हो गया और सुख तथा सम्पन्नताने आकर घरमें हेरा डाळ दिया । और यह सारी करामात केवळ विचारिक परि वर्तनकी ही थी।

हम जो कुछ वनना चाहते हों उसीके अनुसार हमें अपना कार्य आरम्म कर देना चाहिए । यह कार्य आरम्म करना ही मानो उस बातका अम्यास करना है। यदि हम धनवान् होना चाहते हों तो हमें अपने आ-'पको धननान् समझने छगना चाहिए और अपने हृदयके भानीको धननानीक भावोंके समान बनाना चाहिए । हमें यह वात अच्छी तरह प्रमाणित करके दिखळा देनी चाहिए कि इम धननान् होनेके उपयुक्त हैं और नरावर धनवान् होते जा रहे हैं । इस बातको और अधिक स्पष्ट करनेके छिए हम छोटासा उदाहरण देते हैं। मान छीजिए कि कोई बहुत आजा नट है जो रंगमूमिमें एक ऐसे व्यक्तिका नाव्य करना चाहता है जो उहुत ही उन्नति-शींछ है और जिसका हाथ छगते ही मिट्टी भी सोना हो जाती है। अब यह नट बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सिर शुकाए हुए, निराशहृदय और बिल्कुल मुखा सा होकर रगमूमिमें आता है और आकर डरता तथा झिझकता हुआ कहने छगता है—मैंने जो काम अपने ऊपर उठाया है वह बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ कि मैं इस कामके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं हूँ । मैंने अपने ऊपर यह भार छेकर बहुत वड़ दुस्ता-हसका काम किया है। और छोग तो धनवान हा चुके हैं, पर म तो सदासे यही समझता आ रहा हूँ कि मैं कमी सम्पन्न या धनगन् नहीं हो सकता। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ और मैंने संसारका कुछ बहुत अधिक अनुमन भी नहीं प्राप्त किया है । खयं अपने आपपर और अपनी शक्तियोंपर भी मेरा त्रिश्वास नहीं है । मेरा यह सोचना -ठीक नहीं है कि मैं कभी संसारमें सम्पन्न या घनवान् हो सनूँगा। आदि

आदि । भछ वतछाइए तो सही कि ऐसे नटके इस प्रकारके कथनका दर्शकींपर क्या प्रभाव पढ़ेगा १ क्या वे कभी यह समझ सकते हैं कि यह आदमी धनवान् हो सकेगा या अपनी शक्तियोंका पूरा पूरा उपयोगें कर सकेगा १ क्या उसके इस कथनसे छोग यह समझ सकेंगे कि यह छश्मीका पात्र होनेके योग्य है १ क्या सब दर्शक छोग अपने मनमें यह न कहेंगे कि यह छादमी कमी सम्पन्न न हो सकेगा और सदा दरिइ बना रहेगा १ क्या वे उसकी धनवान् होनेकी कामनापर न हैंसेंगे और उसके साहसको दुस्साहस न समझेंगे १

मान टीजिए कि कोई ऐसा नम्युक्त है जो धनमान् तो होना चाहता है, पर सदा अपने मनमें यही सोचा करता है कि मैं कभी धन-वान् न हो सकूँगा। वह सबके सामने अपनी अयोग्यता और असमर्थ-ताका ही बखान किया करता है और छोगोंसे कहता फिरता है कि मेरा माग्य बहुत ही खराब है और मैं सदा दिरद्र बना रहूँगा। भटा आप ही बतलाइए कि क्या ऐसा आदमी कभी धनवान् हो सकता है? जो आदमी दिन रात दिरद्रताकी ही बार्ते सोचा और कहा करता हो और सम बार्तोंने सदा दरिद्र ही बना रहता हो, वह कम सफलता या ल्ह्मीके मन्दिर तक पहुँच सकता है?

हम जिस प्रयासमें लगे हैं। उसकी सिद्धिके छिए समसे पहछी और आमश्यक बात यह है कि हम अपनी मानसिक स्थिति और प्रश्निक भी उसीके असुकूल मनावें । यदि हम धनमान् होना चाहते हैं तो हमें समसे पहले यह दह मिश्वास कर लेना चाहिए कि हमारी सृष्टि ही धन-वान् होनेके लिए हुई है । उसे समझ लेना चाहिए कि हममें एक ऐना देवी अग्र है जो हमें सदल सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा और हमें अमस्य ही सम्पन्न बनाकर छोड़ेगा। प्रस्थेक व्यक्तिको अपने मनसे सत्र प्रकारकी आशंकाएँ आर स्वर्य प्रकारके भय निकाल डालने चाहिए और अपने हृदयमें दिरद्वा या विफलताकी उपया भी न रहने देनी चाहिए । जान एक बार अपने विचारोंपर हमारा आधिपत्य हो जायगा, जब एक बार हम अपने मनपर प्रमुख स्थापित करना सीख लेंगे, तम हम देखेंगे कि सफलता हमारे सामने हाथ जोडे खड़ी है और हमारे सब काम आपसे आप होते चले जा रहे हैं। उत्साह और विश्वासका समान, शका, भय आदि ऐसे भीषण कीटाणु हैं जिन्होंने हजारों लाखों आदिमयोंकी सम्पनता और मुखका समूल नाश कर दिया है। यदि सम दिद्व और हुखी लोग एक बार दिद्वता और हु खकी ओरसे अपना मुँह मोइ लें, अपने मनमें यह बात सच्छी तरह बैठा लें कि हमारी दिहताका नाश हो गया और सदा प्रसन्न तथा मुखी रहने ल्यों, तो थोड़े ही समयमें इस संसारमें बहुत वहा परितर्तन दिखलाई देने लगेगा।

प्रत्येक बालकको जमसे ही यह शिक्षा देनी चाहिए कि वह घनवान् और भाग्यवान् होगा और उसके मनमें यह बात जमा देनी चाहिए कि ससारकी जितनी अच्छी चीजें हैं वे सब उसके लिए मीज़द हैं। यदि बाल्यावस्थासे ही बालकोंको इस प्रकारकी शिक्षा दी जाया करे, तो वे सुवक होने पर कभी दुखी या दरिद्र न रह सकेंगे। सम्पनता और सुखकी सृष्टि सबसे पहले स्वयं मित्राव्कों होनी चाहिए। जब पहले बह विचारमें आ जाती है तमी प्रत्यक्षमें भी जाती है।

जन कोई युवक बेंच हकीम या डाक्टर आदि वनना चाहता है, तो वह आरम्भसे ही इस तरहके टोगोंके पास रहकर चिकित्साराालकी शिक्षा प्राप्त करने टगता है। वह अपना अधिकारा समय औपनेंके गुण आदि जानने, उनके सम्व घमें जानकारोंसे बार्ते करने और उसके शास्त्रके अध्ययनमें ही ज्यतीत करता है । यदि वह वनना तो चाहता हो वैय हकीम या डाक्टर और पढ़ने वैठ जाय कानून, और सग माथ भी वकीलों बेरिस्टरों आदिका स्क्खे तो वह चिकित्साशास्त्रका ज्ञाता कैसे हो सकता है १ इसी प्रकार जो आदमी सुखी और सम्पन्न होना चाहता हो, उने भी दिन रात सुख आर मम्पन्नताकों ही वार्ते सोचनी चाहिए । यदि ऐसा न करके वह सदा अपनी दरिद्रता दीनता और दु ख आदिकी ही बार्ते सोचन करेगा, तो वह फिर कभी सुखी और सम्पन नहीं हो सकता । ऐसा होना नितान्त असम्भन हे और प्रकृतिके नियमके निपरीत है।

दरिद्रता और दु खंक िन्नारोंसे हमें सदा इद्ग्तापूर्वक अपनी रक्षा करनी नाहिए और परिस्थितियोंपर अपना प्रमुख स्थापित करना नाहिए। अपने मनम यह िन्धास रखना नाहिए कि हम चुरीसे चुरी परिस्थितियोंपर भी िनजय प्राप्त करनेके िल्ए ही हैं। हमें यह समझ छना नाहिए कि हम परिस्थितियोंके दास नहीं है, बल्कि स्वाभी हैं। हमें यह सोचना नाहिए कि हम परिस्थितियोंके दास नहीं है, बल्कि स्वाभी हैं। हमें यह सोचना नाहिए कि ससारमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं और उनमें हमारा भी हिस्सा है। हम िना दूसरोंको किमी प्रकारकी हानि पहुँचाण अपना प्रिन्तार कर सरके हैं। इसे हमें अपना ज मसिद्ध अधिकार समझना नाहिए आर वाधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें किटमद्ध हो जाना नाहिए।

दरिद्रताफे जिनने िन्चार ओर लक्षण आदि हैं, हमें उन सप्तको निर्मूल कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने वस्त्रों और आचार व्यवहार बादिमें भी कोई चिह्न न रहने देना चाहिए। हमें अपने कार्योसे लोगों- प्रसंक व्यक्तिको अपने मनसे सब प्रकारके प्रमारके भय निकाल डाल्डने चाहिए और निफल्लाकी छाया भी न रहने देनी विचारीपर हमारा आधिपत्य हो जाय प्रमुख स्थापित करना सीख हैंग सामने हाथ जोड़े खड़ी जा रहे हैं। उत्साह मां कीटाणु है जिन्होंने हजारो समूल नाश कर दिया है। या दिदता और हु खकी ओरसे अपन अच्छी तरह बेठा हैं कि हमारी दिदि प्रसन्न तथा मुखी रहने लगें, तो थोड़े ही बड़ा परिवर्तन दिखलाई देने लगेगा।

प्रत्येक बालकको ज मसे ही यह शिक्षा देनी चारि स्वीर भाग्यवान् होगा और उसके मनमें यह वात जमा संसारकी जितनी अच्छी चीर्जे हैं वे सब उसके लिए । बाल्यावस्थासे ही बाल्कोंको इस प्रकारकी शिक्षा दी जान गर, युवक होने पर कभी दुखी या दिख्य न रह सकेंगे! सम्पनता = मुखकी सृष्टि सबसे पहले स्वयं मिसिन्कों होनी चाहिए। जन परले वह निवारमें आ जाती है तभी प्रत्यक्षमें भी आती है।

जन कोई युवक वैद्य हकीम या टाक्टर आदि वनना चाहता है, तो वह आरम्भसे ही इस तरहके टोर्गोके पास रहकर चिकित्साशाखर्की शिक्षा प्राप्त करने टगता है। वह अपना अधिकांश ममय क्षेत्रकोटे पण आदि जानने, उनके सम्त्र घर्में जानकारोंसे वार्ते करने और उसके शास्त्रके अध्ययनमें ही व्यतीत करता है। यदि वह वनना तो चाहता हो वैय हक्षीम या डाक्टर और पढ़ने वैठ जाय कानून, ओर सग साथ भी वक्षीळों बैरिस्टरों आदिका रक्खे तो वह चिकित्साशास्त्रका ज्ञाता केसे हो सकता है? इसी प्रकार जो आदमी सुखी और सम्पन्न होना चाहता हो, उसे भी दिन रात सुख और सम्पन्नताको ही वार्ते सोचनी चाहिए। यदि ऐसा न कन्के वह सदा अपनी टरिद्रता दीनता और दु ख आदिकी ही वार्ते सोचना करेगा, तो वह फिर कभी सुखी और सम्पन्न नहीं हो सकता। ऐसा होना नितान्त असम्भन है और प्रकृतिके नियमके निपरीत है।

दरिव्रता और हु खंभे निचारोंसे हमें सदा दृदतापूर्नक अपनी रक्षा फरनी चाहिए और परिस्थितियोंपर अपना प्रमुख स्थापित करना चाहिए। अपने मनम यह निश्वास रखना चाहिए कि हम छुरीमे छुरी परिस्थितियोंपर भी विजय प्राप्त करनेके लिए ही हैं। हमें यह समझ छेना चाहिए कि हम परिस्थितियोंके दास नहीं हैं, तलिक खाभी है। हमें यह सोचना चाहिए कि ससारमें बहुत मी अच्छी अच्छी चीने हैं और उनमें हमारा भी हिस्सा है। हम विना दूसरोंको किसी प्रकारकी हानि पहुँचाए अपना अधिकार कर सफने हैं। इसे हमें अपना जमसिद्ध अपिकार समझना चाहिए ओर यह अधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें कियद हो जाना चाहिए।

दरिद्रताके जिनने निचार ओर रक्षण आदि है, हमें उन मत्रक्ते निर्मूळ कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पर्झो और आचार व्यवहार आदिमें भी कोई चिह्न न रहने देना चाहिए । हमें अपने कार्योमे रोगों-

# सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— ५०

पर यह भी प्रमाणित कर देना चाहिए कि हमा सम्पन्न ओर मुखी होनेना इतना दढ़ निध्य कर लिया है कि ससारकी कोई शक्ति हमें सफल्प्रमनोरच होनेसे नहीं रोक समती । जब हम इतना सब इउ कर चुकेंगे तब हम देखेंगे कि हममें एक नई शक्ति और नया जीवन आ गया है। उस समय हम एक ऐसे नए सेसारमें पहुँच जींयगे जिसमें मदा सफलता ही सफलता होती है और निफल्काका कोई नाम भी

नहीं जानता ।



### ४<del>-सम्पन्नता</del> ।

#### --=>>>==

एक देशी देहाती कहावत है कि "ईश्वर शकरखोरेको शकर ही देता है।" इस कहाउतमें मम्पन्नताका बहुत बड़ा तत्त्व भरा हुआ है। यदि सञ् छोग यह तत्त्व अच्छी तरह समझ छें तो ससारकी बहुत सी दरिव्रता ओर दु खपरम्परा बिख्कुळ नष्ट हो नाय। कहा है—

## यादशीं भावना कुर्योत्सिद्धिभैवति तादशी ।

अपने घ्येय तक पहुँचनेका एक ही मार्ग है और वह यह कि हम अपने उस घ्येयका ही श्रवण करें, उसीका मनन करें और यहाँ तक कि स्वय घ्येयमय हो जायें । हमें अपने मनमे खून अच्छी तरह यह बात समझ हेनी चाहिए—

न हि फल्याणसन् फक्षित् दुर्गिति तात गच्छति । और साथ ही इस बातका दह विधास रखना चाहिए कि

तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम बहाम्यहम्।
समृद्ध होनेका वस यही सबसे अच्छा और वास्तिनिक मार्ग है । इमें
समृद्ध होनेका वस यही सबसे अच्छा और वास्तिनिक मार्ग है । इमें
समृद्ध होनेका वस यही सबसे अच्छा और वास्तिनिक मार्ग है । इमें
समृद्ध हेना चाहिए कि जन स्वय भगनान् श्रीकृष्णने हाथ उठाकर यह
उपदेश दिया है, तन फिर हम दिरद और दु खी क्यों रहें । ओर यदि
इतनेपर भी हम दिरद और दु खी ही रहे तो इसमें स्वयं इमारा ही दोप
है, किसी दूसरेका नहीं । हमें इस अनन्त विश्वमें व्यास पोपक शक्तिमे
तादात्म्य कर रेना चाहिए । यह तादात्म्य ही खुख और समृद्धि है और
इसके निपरीतकी अवस्था दरिदता और दु ख है । यदि हम उस शक्तिमे
अपना तादात्म्य नहीं करते और अपने आपको उससे अख्या समझते हैं, यदि
हम अपने आपको इम विश्वका एक तुष्छ और निष्ठित परमाणु समझते
हैं और यह मानते हैं कि हममें कोई सुजन शक्ति नहीं है, तो हम कभी मुर्गी

लगी हुई हैं। पहले जितनी भूमिस दस मन अन्न लत्पन होता था अव उतनी ही भूमिसे सौ मन अन्न उत्पन्न करनेके उपाय सोचे और निका<sup>र</sup> जा रहे हैं और तिसपर अभी आधुनिक निज्ञानकी दृष्टिसे कृपिविद्याका निलकुल आरम्भ ही हे । यही वात अन्यान्य द्रव्योंके सम्बन्धमें भी समन र्छाजिए । तात्पर्य यह कि उस अनन्त ईश्वरकी इस सृष्टिमें सभी चीजें अनन्त और आवश्यकनासे कहा अधिक हैं। खय ईश्वर ही हम सत्री लोगोंको मुखी आर मम्पन्न प्रनाना चाहता है और उसने हमारे लिए पहलेस ही आपस्यकतामे बहुत अधिक सामग्रीकी व्यपस्या कर रक्तवी है । मनुष्य जितनी चीजोंकी कामना कर सकता ह, वे सत्र चीजें और उनक अतिरिक्त और भी पहुतसी चीजें इस पृथ्वीमे बहुत पहलेस ही मोजूद है। हम जितनी चीजें अपने उपयोगमें हा सकते है उससे कहीं अधिक चीजें परमात्मा या प्रकृति पहलेसे ही उत्पन्न कर रखती है। यदि किसी नहुत वडे राजा महाराजा या सम्राट्का राजकुमार वहुत ही दीन हीन अवस्यामें पहाड़ों आर जगलोंमें मटकता फिरता हो, तो हमें समझ छना चाहिए कि उसके सम्बाधमें कुछ न कुछ निपरीत प्रात हुई है। कोई न कोई एसी खराजी आई है जिसके कारण उमे ऐमा करना पड़ रहा ह। इसी प्रकार निन छोगोंके टिए परमात्माने इतने अधिक पदार्थोंकी व्यवस्था कर रक्खी है, वे लोग पदि अन निना कप उठानें और भूखों भर तो समझ छेना चाहिए कि उनमें भी कोई न कोई दोष या खराबी आ गई है। जब हम इतने सम्पन्न ससारमें रहकर भी अपने जीवन-निर्नाहकी अच्छी तरह ब्यास्या न का सर्के, तो इसमें अवश्य हमारा कुछ न क्षु उ दोय है।

हमारी सृष्टि सदा प्रसन्न और सुखी रहनेक लिए ही हुई है। परन्तु यदि हम दुखी और दरिद रहते हैं तो इसका कारण पही है कि हम इस ग्रातपर निश्वास नहीं करते कि प्रकृतिने हमारे लिए अनन्त द्रव्योंकी व्यवस्था कर रक्की है । इस प्रकार मानो हम अपना वह द्वार ही वन्द कर देते हैं जिस द्वारसे प्राकृतिक पदार्य हमारे पास तक पहुँचते हैं। दूसरे शन्दोंमें हम यह बात इस प्रकार कह सकते हैं कि हम आकर्पणके नियमोंका पालन नहीं करते । हममें अनिश्वासकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि हम अपनी ओर आती हुई चीजोंको भी प्रहण करनेके योग्य नहीं रह जाते। पटार्थोंके आधिक्य और प्राप्तिके ये नियम उतने ही ठीक आर निश्चित हैं जिनने कि गणितके सिद्धान्त हैं । यदि हम उन निय-मोंका ठीक तरहसे पाउन करते हैं तो हम सब चीजें बहुत अधिक मात्रामें प्राप्त कर सकते हैं और यदि हम उन नियमोंका पालन नहीं करते ती मानो आती हुई छक्ष्मी ओर वभवजा तिरस्कार करते हैं। मसारमें किमी वातकी कमी नहीं है । सन चीने बहुत अधिक मात्रामें हैं । आन्स्यकता है केउछ इस पातकी कि हम उनकी अधिकतामें विश्वास करे और उन्हें प्राप्त अन्या प्रहण करना सीर्धे । यदि हम उन्हें प्राप्त और प्रहण करना सीख हैं तो फिर हमारे छिए इस संसारमें किसी चीजकी कमी नहीं रह सकती।

आजना सन छोग यही समझते हैं कि ससारमे प्रतिद्वन्दिताका राज्य हे । ने समझते हैं कि इस प्रतिद्वन्दितामें जो ठहर मनता है वही सफ़ हो सकता है और जो प्रतिद्वन्दितामें ने ठहर सफ़ हो सफ़ हो है और जो प्रतिद्वन्दितामें ने ठहर सफ़ हो इसके लिए इस संसारमें कोई स्थान नहीं है । इसी छिए प्रतिद्वन्दिताको सम्यन्यमें बहुतसी कहावतें बन गई हैं जिनमेंसे एक यह भी हैं कि प्रति-द्वन्दिता ही रोजगारकी जान है । परन्तु यदि हमें एक बार इस बातका निश्वास हो जाय कि ईश्वरने सन्न श्रीजें आनश्यन्तासे नहत अनिक उरपन की हैं तो फिर हमें किसी प्रकारकी प्रतिद्वन्दिता करने भी आवश्य-कता नहीं गह जाती । हम अपने आप को ईश्वरीय श्रीकेंमे निरंनु उ

पुथक् समझते हें ओर इसी छिए इतने मयभीत रहते हैं । हमारी दशा ठीक उस चाछक के समान है जो अपनी मातासे निक्कुड़ जाता है और अकेख पड़ जानेक कारण डरने छगता है। जब हमें माइम हा जागा कि अपने आपको ईस्रीय शक्तिसे पृथक् समझना बड़ी मारी मूछ बिल्क अपराध है, तब हम अच्छी तरह यह मी जान जायेंगे कि प्रष्टातिक अपना सोपसे किस प्रकार अपनी आपश्यक चीजें प्राप्त करनी चाहिएँ। जब हम अपने आपको उसी परमेश्वरका एक अग समझने छगें, तब न तो हमें किसी प्रकारका मय रह जायगा और न किसी पदार्थकी आपश्यकता रह जायगी । हमारी आपश्यक चीजें आपसे आप हमें मिछने छगेंगी। क्योंकि उस दशामें हम स्वय उस अनन्त मडारके मध्यमें पहुँच जायेंगे, हमें अपने चारों ओर सब चीजें आपश्यकता स्वयमें पहुँच जायेंगे, हमें अपने चारों ओर सब चीजें आपश्यकता सिक्त मानमें दिखळाई देने छगेंगी।

जा मनुष्य स्वय ईश्वरका अहा ओर प्रतिकृति है उसके छिए विफल्ल हाना या दिरित रहना नितान्त असम्भन है । मनुष्य सदा सम्पन्न रह नेक छिए अनाया गया है और ऐसी परिस्थितिमें उरपन्न किया गया है विस्तमें उसके छिए कभी कोई चीज बढ़े ही नहीं। परन्तु फिर भी बहुतते लोग सदा दीन हुखी और दिरित बने रहते हैं। उन्हें कभी किसी काममें सफलता होती ही नहीं। इसका कारण यदी है कि सफलता प्राप्त करने ओर सम्पन्न होनेके जितने मार्ग या हार हैं उन सनको थे अपने भय, आशका और चिन्ता आदिसे बन्द विए रहते हैं। उनके मनकी सफलता और सम्पन्नता बिल्कुळ अनस्स रहती है। उनके मनकी अवस्था ही ऐसी रहती है जिसमें वे कभी सफल्मनोरय हो हो नहीं सकते । सम्पन्नता तो वास्तवमें उसीको प्राप्त होती है जिसके मनमें उरपादन या सजन करनेकी शांकि होती है। मयभीत और सर्शिकत रहनेवाला हदय मला सम्पन्नता तक कैसे पहुँच सकता है।

यह वात ठीक है कि कोई आटमी स्वय यह नहीं चाहता कि आया हुआ सुअपसर चल जाय अथना आती हुई लक्ष्मी लौट जाय । परन्तु फिर भी उनकी मानसिक अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें आया हुआ अपसर और छक्ष्मी उनके अनजानमें ही आपसे आप चळी जाती है। इस प्रकार हमारी आशकाएँ ओर भय ही हमें सदा दरिद्र वनाए रहते हैं। हमारा हृदय चाहे फितना ही जिस्तृत क्यों न हो और हमारा मस्तिष्क चाहे कितना ही वल्यान् क्यों न हो, पर यदि हम सम्पन्नता और मुखकी ओरसे मुंह मोडे रहेंगे तो हम कभी उसे सपादित न कर सर्केंगे । हमारे मार्गमें जितनी जाधाएँ होती हैं वे सज हमारे मनसे ही उत्पन्न होती हैं और इसी लिए हम गगाके मध्यमें रहकर भी प्यामे रहते हैं । हमें आन्ह्यकतासे कम चीजें इसी लिए मिलती हैं कि हम मॉगते ही कम है और हम मत्र चीजोंको तहुत अधिक मात्रामें प्राप्त करनेसे डरते है। सम्पन्नता तो स्वय हमें प्रहण करनेके लिए तेयार रहती हे, पर अपनी अज्ञानताके कारण हम खय ही उससे दूर रहते है।

हमारी प्रकृति कभी दरिद्र वन ग्हनेके अनुकूछ नहीं है । परन्तु अपनी शक्तियों और परिस्थितियोंका ठीक ठीक नान न होनेके कारण ही हम दरिद्र बने रहते हैं । हम प्रराप्त यही समझते हैं कि सम्पन्नता स्प्र छोगोंके लिए नहीं है, केम्ब्र डन्हीं छोगोंके लिए है जिनमें छुठ बिशिष्ट गुण और निशिष्ट योग्यता होती है अथना जिनका भाग्य बहुत प्रवछ रहता है । परन्तु यह समझना ग्रहत ही श्रमपूर्ण है और यही हमारी दरिद्रताका कारण है । जो छोग सम्पन्नताके नियमसे परिचित हो जाते हैं वे कभी दरिद्र या दु खी नहीं रह सकते, परन्तु जो छोग उस सिद्धान्तसे परिचित नहीं होते वे सदा दुखी और दरिद्र प्रने-रहते हैं।

सम्पन होनेका मूळ तत्त्र यही है कि हम सदा अपने आपको सम्पन्न समझा करें आर कभी किमी प्रकारकी दरिद्रता या आवश्यक-ताका अनुभन ही न किया करें । कुछ छोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मानो संसारमें दरिदताका अस्तित्व ही नहीं होता । वे जिसमे प्रातें करते हैं वह भी अपने आपको धनवान् और सम्पन समझने लगता है। उन्हें अपने चारों ओर सभी चीनें आपश्यकनासे कहीं अधिक दिखाई पड़ती है। वे सब लोगोंके साथ प्रेमका व्यवहार करते हैं आर सब लोग उनके साथ प्रेमका व्यवहार करते है । वे मदा प्रसन्न रहते हैं और उन्हें कमी किमीसे किसी बातकी शिकायत करनेका मौका ही नहीं रहता । चाहे देखनेमें ऐसे छोग आर्थिक दृष्टिसे बहुत ही साधारण कोटिके जान पडते हों, परन्तु फिर भी उनका हृदय इतना सम्पन रहता है कि उनके साजिध्यसे और छोग भी अपने आपको सम्पन्न समझने छगते हैं । इसके विपरांत कुछ छोग ऐसे भी होते है निनके पास ययेष्ट सम्पत्ति होती है, पर तु फिर भी जो न तो खय अपनी सम्पननाका अनुमन करते हैं और न सारे निश्वका धन पाकर भी वे सन्तुष्ट हो सकते हैं । इसका कारण यही है कि उनका इदय स्वार्थ और ठाठचते भरा हुआ होता है और उसमेंसे माधुर्य बिलकुल निकल जाना है। यदि हम सब कुछ पाकर भी अपने आपको दुखी और दरिद्र ही समझते रहें, तो फिर ससारकी कोई शक्ति हमें सुखी और सम्पन्न नहीं कर सकती । उस समय मानो दरिद्रता और दु ख हमारे हृदयमें घर कर छेता है और सुख गान्ति तथा सन्तोष आदिको अन्दर घुसने नहीं देता । परन्तु यदि हमारे हृद्यमें सन्तोष, प्रसन्नता और सुख है और टाटच या स्वार्थका हमपर अधिकार नहीं है, तो उस दशामें हम अप-क्षाकृत कम सम्पन्न रहने पर भी ऐसे छोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक

सम्पन्नताका अनुभन कर सकते हैं। स्वय सम्पन्नता तक पहुँचनेने पहले हमें अपने हृदयमें सम्पन्नताका मान उत्पन्न करना चाहिए। और नहीं तो फिर सारे ससारका नैभन भी हमें सम्पन्न न वना सकेगा।

सबसे पहले हमें यह भी समझ छेना चाहिए कि हमे जितनी चीजोंकी आपस्यकता है उनमेंसे एक भी चीन ऐसी नहीं है तो हमसे बाहर हो ओर इस भातका दढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि स्वय हमारे हृदयमें ही वह देनी स्रोत ह जिसमें सन प्रकारकी प्यास बुझ नाती है। जन यह तत्त्र हमारी समझमे भली भाँति आ जायगा तत्र फिर हमें फिसी पटार्विश आपस्यकता ही न रह जायगी। उस समय हम स्वय उस अनन्त भाडार के मध्यमें पहुँच जाउँगे और जत्र हम अपनी मानसिक स्थिति इस प्रकारकी पना छेंगे, तब हमारी पादा या सासारिक परिस्थिति मी आपसे आप ठीक इसके अनुकुछ हो जायगी । क्योंकि अपनी परिस्थिति-योंकी स्रष्टि हम खयं ही करते हैं । यदि हम अपने हत्यमें केनल दरि-दताका ही अनुभन करें, तो हम अपनी परिस्थितियोंको भी उसी दरिद्र-ताके अनुकूछ बना लेंगे । क्योंकि उस समय तो हम केरल यही सोचा और समझा कोरेंगे कि हम जिल्कुल ही अयोग्य ओर असमर्थ है ऑर ससारका वंभन या सख हमारे लिए नहीं है । ओर जहाँ हममे यह अस-मर्यता और अयोग्यताका भाग आया कि हम वैभनक योग्य होते हुए भी अयाग्य हो जायँगे । परन्त यदि हम अपने हृदयमे सम्पन्नता और र्जमनके भानकी अच्छी तरह स्थापना कर छेंगे आर यह समझने रंगेंगे कि हम सत्र प्रकारसे समर्थ ओर योग्य हैं और संसारका सारा सुख आर वेभन्न औरोंक साथ साथ हमारे डिए भी है, तो फिर हम बहुत सह-जर्में सुखी और सम्पन्न हो सर्केंगे। हमें सनसे पहले यह समज्ञना चारिए कि हम भी उसी ईश्वरके उत्पन्न किए हुए हैं जिस ईश्वरने संसा-

## सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— ६०

रके वड़े बड़े धनवानों ओर छक्ष्मीपात्रोंको उत्पन्न किया है और म्हरू, प्रक्षत्र तथा सम्पन्न रहना हमारा ज मसिद्ध अधिकार है। नस, अपने मनमें यही मान रखते हुए हमें सम्पन्नता ओर सुखकी ओर अप्रसर होना चाहिए। उस समय हम देखेंग कि मम्पन्नता ओर सुख हमें अपनी गोदमें छेनेके छिए स्वय आगे नद्दता हुआ चछा आ रहा है। इसके छिए हमें और किसी अकारका प्रयत्न सरनेकी आवस्य कता नहा है। आनश्यकता है केवड अपने मनका आन बहु छनेकी।

ससारमें ऐसे बहुत स लोग होते हैं जो अपना सारा जीवन सुखी और सम्पन्न होनेकी चिन्तामें ही निता देते हैं, परन्तु जिन्हें कमी जरा मी सुग्व नहीं मिल्ता । वे सदा यही अनुभव करते रहते हैं कि हम अंकेळे हैं, हमारा कोई संगी साथी या मित्र नहीं है और हम वड़े ही अभागे हैं। उनका साग समय दुनियाकी शिकायत करनेमें ही बीतता है। उनके छेखे माना ससारमें कोई चींज हं ही नहीं, सब चीजोंका टोटा पड़ गया है। अपने सारे प्रयत्नोंको वे निरर्थक समझते हैं। ऐसे छोग भला कन सुखी या सम्पन्न हो सकते हैं है वे आकांक्षा तो करते है किमी और वातका ओर प्रयत्न करते हैं किसी और बातका। यदि ऐसे छोग कभी सुगी न हो सकें तो इसमें किसीको कुछ आश्चर्य न होना चाहिए । जन हम स्वयं ही अपने आपको दरिद्रताके सकुचित कारागारमें बन्द कर टेंगे, तत्र हम सुखी और सम्पन क्या होंगे हमारी दशा ठीक उस पक्षीके समान हो जाती है जो जान बृक्षकर अपने आपको पिंजड़ेमें उन्द यह हेता है और फिर उससे निक्छनेके हिए ब्यर्थ पर फड़फड़ाया करता है। वह उसी पिंजडेके सीखचोंपर अपने पर और सिर पटक्ता रहता है, पर तु उससे बाहर नहीं निकळ सकता ।

कुछ छोगोंकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें ससारमें सभी चीजें अच्छी और बहुत अधिक दिखळाई देती है। वस ऐसे ही छोग अपने टिए जो कुछ चाहते हैं वह सब बहुत ही सहजर्मे प्राप्त कर टेते है। अपने डिए सभी आनस्पक पदार्थ प्राप्त कर लेना उनके लिए उतना ही सहज होता है जितना कि साँस छेना। उन्हें न ती किसी प्रकारकी शंका होती है, न किसी प्रकारका भय होता है ओर न अपनी शक्तियोंपर अनिश्वास ही होता है। वे दृढ़, निर्भय, उत्साही और पराक्रमी होते हैं । उन्हें स्वप्नमें भी इस वातका ध्यान नहीं होता कि जिस चीजकी हमें आवश्यकता होगी वह हमें न मिलेगी। यदि हमारी प्रकृति ऐसी न हो जिल्क इसके निपरीत हो. तो हमें यही <u>उचित है कि हम भी अभ्यास करके अपनी प्रकृति ऐसी ही वना छैं।</u> जन तक हम अपनी प्रकृतिको ठिकानेपर न लार्नेगे और अपनी प्रकृतिको ठीक मार्गपर न लगार्नेगे, तत्र तक हमें किसी प्रकारकी सफरता हो ही नहीं सकती।

हमें अपने हृदयनी संनीर्णता और अनुलारताका परित्याग कर देना चाहिए और उनके स्थानपर निशालता तथा उदारता प्रहण करनी चाहिए । हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमें मुखी और सम्पन्न बनानेमें समर्थ है । दीनता और दरिद्रता बादिके निचारोंसे हमें अपने आपको बिल्कुल दूर रखना चाहिए । हमें निशास रखना चाहिए कि हमें जब जिस चीजकी जितनी आबस्यकता होगी तब उतनी चीज हमें स्थय हैंब-रकी ओरसे मिल जायगी । हम उस परम सम्पन्न और उदार पिनाकी प्यारी सन्तान हैं, जो कभी हमें क्ष्यमें नहीं रखना चाहता और सदा हमारी सब प्रकारकी आबस्यकताएँ पूरी करनेके लिए तैयार रहता है ।

## सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— ६२

जन हमारे मनमें यह भान अच्छी तरह आ जायगा, तत्र फिर हम किसी प्रकारके कप्ट या आवस्थकता आदिका कोई अनुभव न करेंगे।

ईश्वरने सम्पन्न और सुखी रहनेके लिए ही बनाया है। उमकी इच्छा यहीं है कि सब लोग बहुत ही सुखी और सन्तुष्ट रहें। चाहे बान और चाहे दस दिन बाद, वह समय अवश्य आमेगा जब कि संसारके सम लोग राजाओं के समान सुखी और सन्तुष्ट रहेंगे। परन्तु यह मात तभी होगी जम मनुष्यके तुच्छ ओर सकीर्ण भाव नष्ट हो जाँगी और उसमें परम उच मानेंका प्रचार होगा। जन उसमेंसे पश्चाल निकल जायगा आर वाला-विक अर्थमें मनुष्यत्व आ जायगा, तब ससार्य कहीं दु ख या दरिहताका नाम भी न रह जायगा। इस समय जो लोग समसे अधिक दुखी और सम्पन हो जायँगे। यदि ऐसा न हो तो उस सर्म शक्तिमान् ईश्वरकी सृष्टिका स्वारा उदेश्य ही विकल हो जाय।



## ५−निद्रा । -⊲≫€>--

मानस शास्त्रके वहे वहे झाता हमें वतलाते है कि जिस समय हम सोने लगते है, उस समय हमारे मनमें जा निचार रहते हैं वे हमारे सो जाने पर मनमें और भी अधिक वेगपूर्वक संचरण करने लगते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हमारे चेहरेपर जो झुरियाँ या बुड़ापेके दूसरे चिह्र दिखलाई पहते हैं, वे जिस प्रकार हमारी जाप्रत् अनस्थामें वनते हैं उसी प्रकार हमारे सोनेकी दशामें भी बनते हैं। इन सत्र वातोंसे यही निष्कर्ष निफल्यता है कि सोनेके समय हमारी जो मानसिक अवस्था होती है अधन हमारे मनमें जो निचार होते हैं, उनका भी हमारे शारीरपर बहुत अधिक प्रभाव पहता है।

बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जो दिन भरकी अपनी चिन्ताओं तरहुतों और कठोंकी ही मानसिक बेदनाएँ साथ छेकर सोने जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि रातको भी उनका शरीर स्वस्य और झुखी नहीं रहने पाता । बिल्क वे चिन्ताएँ आदि रातके समय शरीरपर अपना और भी अधिक घातक प्रभाग डाख्ती हैं और इस प्रकार वे छोग अन-जानमें ही अपना स्वास्प्य बहुत झुरी तरहसे बिगाड़ छेते हैं, और अपनी आयु बरागर सीण करते च्छते हैं ।

हर जगह हजारों छारों आदमी ऐसे होते हैं जो दिन भर अपने काममें आवश्यकतासे बहुत अधिक निमम्न रहते हैं। ये इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि उनका जीवन विख्कुल प्रकृतिविरुद्ध और छित्रम सा हो जाता है। ऐसे लोग जब अपना दिनमरका काम समाप्त करके रातको सोनेके लिए जाते हैं, तब दिन भरकी चिन्ताओं और तरहुर्नेसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते । ऐसे लागोंको या तो जब्दी नींद जाती ही नहीं और यदि आती यी है, तो बिल्कुल अन्तमें, उस समय आती है जब कि उनका दिमाग हदसे ज्यादा थक जाता है, उनके दिमागका दिवाला निकल जाता है। ऐसे लोग अपने न्यापार व्यवसाय आदिकी इतनी अधिक चिन्ता करते हैं कि अन्तमें वे यह बात मूल जाते हैं कि किस सरह आराम करना चाहिए। वे सोनेके समय अपनी सारी चिन्ताएँ भी निस्तरपर अपने साथ ही ले जाते हैं। मोनेके समय उनका शरीर ओर मिस्तिक चिन्ताओं के बोहसे ठीक जसी तरह दवा रहता है जिस तरह रेगिस्तानमें बोहसे लदा हुआ ऊँट सोया करता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग निदासे होनेबल लगोंसे निज्जुल चिन्त रह जाते हैं। दिन मरके कठोर परिश्रमके उपरान्त होनेबल

आराम भी उनके लिए आराम नहां रह जाता ।

निद्राका गरीरके लिए समसे बड़ा उपयोग यह होता है कि दिन
भरकी जितनी यकागट होती है वह सब दूर हो जाती है । दारीरके जो
अंग दिन भर काम करते करते निल्कुल दिश्यिल और बेकाम हो जाते
है, वे निद्राके समय फिरसे सहाक और काम करनेक योग्य बनने हैं ।
पर गरीरको निद्रासे होनेगल यह लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि
सोनेके समय हमारा दिमाग फिर्तों और तरहुदोंकी यबहसे परेशान न हो ।
परन्तु यदि हम रातके समय भी लनेक प्रकारकी चिताएँ करते करते ही
साँएँ, तो परिणाम यह होगा कि रातको सोनेसे पहलेकी हमारी वका
बट तो बनी ही रह जायगी और सबेर जब हम सोकर उटेंगे, तब और
भी ज्यादा थेके हुए और गिविल होंगे। परन्तु होना यह चाहिए कि
रात मर सोनेने बाद जब हम सबेरे उठं, तब पहले दिनकी हमारी

शारीरिक बुटियोंकी पूर्वि हो जाय और हममें कार्य करनेके टिए नया

उस्साह तथा नया बळ मा जाय। सानेसे शरीरको जो लाम होना चाहिए, वह चिन्तित दशामें सोनेसे निल्युल नहीं होने पाता, बल्कि उसका परिणाम और भी उल्टा होता है, निदा हमारे शरीरको लाम पहुँचानेके बढले उल्टे और भी हानि पहुँचाती है। प्रयेक समझदार मनुष्यको इस प्रकारकी हानिसे सदा बचनेका प्रयत्न करते रहना चाहिए और ऐसा सम्यास डाल्ना चाहिए जिसमें शरीर निदासे पूरा पूरा लाम उल सके।

निद्राफे छिए शरीरकी अपेक्षा मनको तैयार करनेकी बहुत बडी आनस्यकता होती है। शारीरिक खानकी अपेक्षा मानसिक छान कहीं अिक महत्त्वपूर्ण और आवस्यक होता है। सोनेके समय हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम दिन भरकी सन प्रकारको चिन्ताओं ओर निचारों आदिसे अपना पीळा छुड़ा छें। दिन भर तो इन चिन्ताओं ओर निचारों आदिका शरीरपर चातकपरिणाम होता ही रहता है, परन्तु रातके समय हमें उनसे निल्कुल दूर रहना चाहिए। दिन भर सोचते सोचते दिमागमें जो कृड़ा करकट जमा हो जाता है, रातके समय यह सन निकाल डालना चाहिए और अपना मित्तक निल्कुल विच्छ कर लेना चाहिए। चिन्ताएँ हमारे मित्तकमें जो अनेक प्रकारकी निकाल डालना चाहिए और उनके स्थानपर प्रसन्नतापूर्ण और उत्साहर्मिक मूर्तियाँकी स्थापना कर लेनी चाहिए।

दिन भर चाहे हम कितने ही अिन चिन्तित, व्यप्त और दुखी क्यों न रहे हों, परन्तु सोनेके समय हमें कभी चिन्तित, व्यप्त और दुखी न रहना चाहिए। उस समय न तो हमें किमी प्रकारका कोर होना चाहिए, न ईब्यों होनी चाहिए, और न इस प्रकारका और काई हानि-कारक भार होना चाहिए। सोनेके समय कमी खोरीपर बळ नहीं होना

छजित होंगे और उनके छिए पश्चात्ताप करने छगोंगे । इस प्रकार तुम मोनेके समय अपना मन भी निर्मछ और शान्त कर लोगे आर कुछ नए उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन और आचरण भी कुछ न षुछ सुधार छोगे।

रातको सोनेके समय प्रत्येक व्यक्तिको अपना हृदय शुभ तथा प्रस नतापूर्ण विचारोंसे भर छेना चाहिए और अच्छी अच्छी तथा शुम वातोंकी आकाक्षा करनी चाहिए । मनमें यह भाव रखना चाहिए कि हम शीघ्र ही बहुत सम्पन्न, सुखी तथा शक्तिशाली होंगे । अपने मनमें उमे अपना आदर्श रखना चाहिए । जिस महातमा या महानुभावका आचरण हमें बहुत अच्छा जैंचता हो, उसके आचरणोंका स्मरण आर मनन करना चाहिए। वड़े बड़े छोगोंके हृदयकी विशालता, उदारता, सहनशीलता, विद्वत्ता, बहुइता, आदिका स्मरण करना चाहिए और इस वातकी आकांक्षा करनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही होंगे । इस प्रका रकी वार्ते सोचने और अपनी मानसिक दृष्टिके सामने उच आदर्श खड़े करनेका हमारे शरीर, मन और आचरण आदिपर जो शुभ परिणाम होगा उसका सहजर्मे वर्णन नहीं किया जा सकता, वह परिणाम, वह लाभ, वर्णनातीत होगा । थोड़े ही दिनोंके अम्यासके उपरान्त हम देखेंगे कि हमारी भानसिक अवस्थामूँ नाम वडा और <u>बहुत</u> ही छुम परिवर्तन हो गया है। जत्र रातका 💯 🥤 ~ 43 स्वरूप और उच्च आदर्श हमारी दृष्टिर्य 🕒 🖰 उस अर्थः आदर्शकी ओर हम् 🔑

प्राय पढे रि<sup>र्</sup> सोचते रहनेकी इर्र

समय भी वरावर

होता है कि सोचनेकी यह किया जान बूझकर नहीं की जाती, वल्कि आपसे आप होती रहती है । परन्त आपसे आप होनेपर भी यह ऋिया ऐसी नहीं होती जो थोड़ा प्रयत्न और अम्यास करनेसे रोकी न जा सके । जिन छोगांको दिनके समय बहुत ज्यादा काम करना और सोचना पड़ता है, वे मोचनेके इतने अधिक अम्यस्त हो जाते हैं कि रातको सोनेके समय मी, आर सो जानेपर भी, उतनी ही तेजीके साथ सोचते रहते है जितनी तेजीके साथ दिनके समय सोचा करते हैं। इस प्रकार उनका सोना आर न सोना दोनों वरावर हो जाता है । ऐसे रोग जब दूसरे दिन मोकर उठते हैं, तब वे उतने ही थके हुए आर शिथिल होते हैं, जितने कि सोनेके ममय थे। ऐसे आदिमियोकी शारी-रिक तथा मानसिक शक्तियोंका बहुत शीव्रतापूर्वक और वडे बेगके माथ हास होता है ! उनका दिमाग भी खराब हो जाता है और शरीर भी ! ऐसे छोगोंके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि ज्यों ही वे अपना दिन भरका काम समाप्त करें त्यों ही अपने मस्तिष्कका काम भी नमाप्त कर दें। ज्यों ही वे अपनी दकानके कियाड यन्द करें. त्यों ही अपने दिमागके भी कित्राड उन्द कर दें । उन्हें उसी समयसे अपने विचारोंको काम काजकी चिन्तासे हटा कर दूसरी ओर छगाना आरम्भ करना चाहिए। काम काज समाप्त करनेके उपरान्त जिस प्रकार दिन भरके पहने हुए कपड़ उतारकर रख दिए जाते हैं, उसी प्रकार दिन भरकी सोची हुई चार्तोका बोक्ष भी मस्तिष्क परसे उतारकर रख देना चाहिए । अपने मित्रां या वाट-वर्चोंके साथ बात चीत करने या पूम फिरकर अपना मना-निनोद करने ट्या जाना चाहिए | किमी तरहके खेटमें ट्या जाना चाहिए या षुरु पढ़ने टिग्नने लग जाना चाहिए । मतल्य यह कि दिन भर जो काम किया हो वह काम जिल्डुन्ट छोड़ देना चाहिए आर किसी

दूसरे हुछके कार्ममें छम कर अपनी प्रश्नित किसी दूसरी ओर कर छेनी चाहिए । मतल्य यह कि जिस महुमें आदमी दिनमर पड़ा रहा हो, उस महुमें विल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए और अपना मन उसकी ओरसे विल्कुल हटाकर किसी दूसरी ओर लगा लेना चाहिए। खुली और साफ ह्यामें टल्लने लगा जाना चाहिए और प्रश्नितकी शोमा दखने छम जाना चाहिए। कोई ऐसा शुभ और उपयोगी व्यसन लगा लेना चाहिए जिससे मन बहले और प्रफुद्धित हा। हमें अपन मन और निचा रोंका दास नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उनपर अपना पूरा पूरा कि कार रराना चाहिए। खर्य उनके कहनेमें न चल पढ़ना चाहिए, विलक्ष धीर धीर उनको अपने अधीन और शासनमें लानेका प्रयत्न और अम्यास करना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्तिको यह उचित है कि वह अपने सोनेके कमरमें किसी ऐसे उपयुक्त स्थानपर, जहाँ वराजर नजर पड़ती रहे, किसी तरनी या मीटें कागज आदिपर बड़े बदे अझरोंमें यह लिखकर टाँग दे,—यहाँ कोई बात सोचनी नहीं चाहिए!

सोनेसे हुछ देर पहले ही सब प्रकारका सोचना, विचारना बन्द कर देना चाहिए। मनमें किसी प्रकारकी चिन्दा या उद्देग आदि न रहने देना चाहिए, और किसी अगपर किसी प्रकारका जोर न रहने देना चाहिए। जब मन और शरीरकी इस प्रकार पूरा पूरा आराम मिलेगा, ता नींद बद्धत ही सहजमें और तुम्नत आ जायगी। उस समय सोनेमें उतनी देर भी न ल्येगी जितनी कि ओट बर्चोको लगती है और वह नींद, शरीर और मनका, सब प्रकारसे सुखी और प्रमुक्त हिंडा कर देगी। बहुतसे लोगोंको इसी प्रकार सोनेके समय सोचते सोचते चिन्नद्र राग हो जाता है, जिससे उनका शरीर और खास्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इस उनिंद्र रोगसे बचनेके टिए सब छोगोंको पहलेसे ही इस प्रकारका अम्यास डाल रखना चाहिए कि जिसमें वरावर वेखडके नींद आ जाया करे और उनिंद्र रोग होनेकी सम्मावना ही न रह जाय।

सोनेके समय सर प्रकारकी चिन्ताओंसे अलग रहनेका अम्यास डालना कुछ सहज काम नहीं है । यह मी एक प्रकारकी कल है और इसके लिए वहे अम्यासकी आवस्यकता है । सोनेसे पहले हमें इतना अधिक प्रसन्न ओर निश्चिन्त हो जाना चाहिए कि मानो हम ईश्वरके समीप पहुँच गए हैं और हमें स्वर्गीय सुख मिल रहा है । उस समय मनमें नामके लिए भी किसी प्रकारका राग, हैप, चिन्ता, फिक्र न रह जानी चाहिए । क्योंकि यही सन रातें मनकी शांतिमें यहत अपिक बावा पहुँचानेनाली हुआ करती हैं । प्रयोक व्यक्ति अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर और अच्छी लोगोंके साथ वेठकर अपना मनोतिनोद कर सकता है, और अपने मन तथा शरीरको सोनेके लिए उपयुक्त अपस्थामें ला सकता है।

जन आप इस प्रकार निधिन्त और प्रसन्न होकर सोऍगे, तन सनेरे उठनेपर अपने शरीरकी खस्यता और मनकी प्रफुट ना देखकर आपकी बहुत आधर्य होगा। आप देखेंगे कि शरीरमें धकानटका कहीं नाम न रह जायगा और शरीरमें एक नया उत्साह और नया जीनन आया हुआ जान पड़ेगा। तन आप अपने दैनिक कार्योमें बहुत तत्परतासे उदात हो जाँगे और पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक काम करने लोंगे। धीर धीरे इसके और भी शुभ परिणाम दिखाई देने लोंगे। मनसे मय, आशंका आर चिन्ता आदिका सदाके लिए नाश हो जायगा। निचार दिनपर दिन उच और शुद्ध होते जायँगे तथा इसी प्रकारके और भी अनेक लाभ होंगे। योशनके सुरका अच्छी तरह

# सामध्यं, समृद्धि और शान्ति— ७२

अनुभव होने ध्योगा, जब्दी बुढ़ापा न आने पावेगा और बायु भं नहुत कुछ नढ़ जायगी। कमसे कम जीवन भारस्वरूप तो न मार्क होगा। स्वास्थ्य भी सुधरने ल्योगा और चरित्र भी। जब मनमें हु। निचार कम जावेंगे और अच्छे विचार ही अपना काम करेंगे, तः समस्त जीवनमें बहुत ही झुम और बाछनीय परिवर्तन हो जायगा।

प्रत्येक व्यक्तिमें देवी बहा होता है। यदि हम निश्चित्त और सुखं होकर सोएँ तो उस अश्तक्षी बहुत महजमें और आपसे आप उन्नर्र हो जायगी। ससार हमारे लिए पहलेसे कहीं अच्छा और रहनेके योग्य हे जायगा। हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ भी आपसे आप दूर ही जायँगी। हममें हर एक बातको सोचने और समझनेकी शक्ति मी बहुत वर जायगी। बहे बड़े गणितहों, वैझानिकों और ज्योतिपियोंने इसका अनेक बार अनुभव निया है। जिन प्रश्नोंकी मीमासा थे बहुत दिनों तम बहुत हुछ परिश्चम करके भी नहीं कर सकते थे, उन प्रश्नोंका निराकरण अच्छी और पूरी नीदमें आपसे आप हो गया।

आनफलका निवान हमें निश्चित रूपसे यह बात बतलाता है कि हमारी बहुतती नैतिक शिक्षा और चरित्र-गठन निदावस्थामें आपसे आप, हमारे अनजानमें हुआ करता है। बात यह है कि सोनेके समय हमारे मनकी जो अनस्था रहती है वह वरानर सेनेरे तक बनी रहती है। उस समय जो भाव हमारे मनमें रहते हैं, वही रातके समय आपसे आप हमारे मनमें पुर होते रहते हैं। अन यदि हम सोनेके समय अपने विचार कुछ, उगन्त और सम्ब कर हैं तो हमारे शरीर तथा आचरणपर उसका जो प्रभान होगा उसका अनुमान प्रत्येक समझदार आदमी स्वयं ही वहुत सहजमें कर सकता है। पाक्षात्य देशोंमें ऐसे बहुत से आदमी हैं जिन्होंने इसी प्रकारका अन्यास करके अपने स्वास्था तथा आचरण आ

दिमें आधर्यजनक परिर्तान तथा उन्नति कर छी है। सोनेसे पहले लगा-सार कुछ दिनों तक उन्होंने जिस आदर्शका चित्र अपनी मानसिक इष्टिके सामने रक्खा है, थोड़े ही दिनोंमें वे खय मी उस आदर्श तक पहुँच गए हैं।

यदि हम दरिद हों ओर हमें अपना तथ अपने परिवारका निर्वाह करना बहुत ही कठिन जान पड़ता हो, तो हमें उचित है कि हम रातको सोनेसे पहले अपने मनमें यह घारणा कर लें कि परमारमा जहत दयालु ओर उदार हे और वह सन छोगोंको उनकी आन्ध्यकताकी सभी चीजें बहुत सहजर्ने और आपसे आप पहुँचा दिया करता है और यह समझकर हमें खय अपने सम्बाधमें भी निधिन्त हो जाना चाहिए । इस-का परिणाम यह होगा कि सबेरे हममें नये उत्साह, नये वलका सचार हो जायगा और हमारे निर्नाहमें होनेवाछी कठिनाइयाँ दिनपर दिन आपसे आप कम होती जायँगी ओर कुछ दिनों वाद तो ऐसा होगा कि वे कठिनाइयाँ कहीं नामको भी न रह जायँगी और हमारी नैतिक तना आर्थिक अत्रस्या बहुत ही उन्नत हो जायगी । सोनेके समय हमें कर्छें ओर दरिदता आदिका ध्यान नहीं करना चाहिए प्रत्कि सुखों ओर सम्पन्नता आदिका ध्यान करना चाहिए । इससे हमारी अन्तरात्मामें सुग्य और सोभाग्य आदिका नया भाव आ जायगा, जो दिनपर दिन बदता जायगा और अन्तमें हमें सुखी तना सम्पन्न बना देगा ।

यदि हमर्मे किसी प्रकारकी हुर्वछ्ता या दोष हो तो हमें उचित है कि सोनेके समय उस हुर्नेश्ता या दोषका ध्यान निछ्कुछ छोड़ दें, और उसके ठीक विपरीत अपने वछ और गुणका ध्यान करें । यदि हम फायर हों तो हमें वीरताका ध्यान करना चाहिए और यदि हमारा हृदय संकीर्ण हो तो हमें उदारताका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार घ्यान करनेका परिणाम यह होगा कि वीरता या उदारता आदिका आदिक भीन हो जायगा और उस दुर्जन्दता या दोपसे हमारा पीछा छूट जायगा । इस प्रकार हम सहजर्मे अपनी सत्र त्रुटियाँ दूर कर सर्केंगे और क्षपके आपमें पूर्णता तथा श्रेष्ठता ला सर्केंगे ।

वालकोंपर इस क्रियाका और भी सहजर्मे तथा उत्तम प्रभाव पहता है। प्राय सभी देशोंमें और सभी जातियोंमें यह नियम है कि वाट-कोंको सुलानेसे पहले हर प्रकारसे प्रसन्न करते हैं । हमार यहाँ भी वर्बोंको मोनेसे पहले अनेक प्रकारकी अच्छी अच्छी कहानियाँ और लोरियाँ आदि सुनानेकी प्रया है । पदी लिखी या समझदार माताएँ सीनेसे पहले अपने वर्चीको अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे उपदेश देती हैं, अच्छे अच्छे पुरुशेंके भारयान सुनाती हैं और उनमें ग्रुम तथा श्रेष्ट मात्र भरनेका प्रयत्न करती हैं। इन सत्र बातोंका कोमटहृदय बाळकोंपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । सोनेसे पहले वे जो बार्ते सुन लेते हैं वे वार्ते निदानस्यामें उनके इदयपर दढतापूर्वक अंकित होने लगती हैं जिनका उनके मानी जीवन तथा आचरण मादिपर बहुत ही अच्छा प्रभान पड़ता है। जो माताएँ अज्ञाननश अयवा और किसी कारणसे अब तक ऐसा न करती रही हीं उन्हें उचित है कि वे आगेसे सोनेके समय-अपने बालकोंको प्रसन्न करने और अच्छी अच्छी वार्ते वतलानेका प्रण कर हैं । इस प्रकार वे उन्हें जाप्रत भरस्याकी अपेक्षा निदारस्थार्ने और भी अधिक तथा उत्तम शिक्षा दे सर्केगी। जाप्रत अनस्थामें दी हुई शिक्षाओं और उपदेशों आदिका बार्ज्कोपर पूरा पूरा प्रभान पड़े या न पड़े, परन्तु सोनेसै पहले दी हुई शिक्षाओं तथा उपदेशों आदिका बालकोंपर अच्छा प्रमात्र पड़ता हुआ देखा गया है b जगनेमें तो बच्चा किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया मी कर सकता है परन्तु

निद्दाप्रस्थामें उसके ठिए किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया करना असम्भव हो जाता है और उपदेश तथा शिक्षाएँ उसके हृदयपर प्रत्यक्ष रूपसे ओर इहतापूर्वक अपना काम करती हैं। बल्कि आजकल तो पाधाल देशोंमें इन वार्तोने एक प्रकारसे शालका रूप धारण कर लिया है। वहाँ केवल हुए बालकोंके आचरणके सुधारके लिए ही नहीं बल्कि उनके अनेक शारि रिक रोगांको हुए करनेके छिए भी इन तस्त्रोंका व्यवहार किया जाता है।

बहुत से बालक प्राय डरपोक होते है और भूत प्रेत आदिसे बहुत डरते हैं । क्षुठ बाछक ऐसे भी होते हैं जो सोए सोए डरकर जाग उठते है। यदि ऐसे वाल्कोंको सोनेसे पहले यह बतला दिया जाय कि भूत प्रेत कोई चीज नहीं या उन्हें अच्छी तरह यह समझा दिया जाया करे कि तम सीए सीए ब्यर्न डरकर उठ बैठा करते हो, तुम्हें किसी बातसे. डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब छोग तुम्हारे पास ही रहते है, तुम निश्चिन्त होकर सोओ और रातको डरकर जाग मत उठना, तो इन सन वातोंका उस वालकपर बहुत अच्छा प्रभान पडेगा ओर थोडे दिनोंमें उसका डरकर जाग उठना वन्द हो जायगा। इसी प्रकार जो बालक पढने लिखनेमें सुस्त या कमजोर हीं अयना जो जल्दी किसी बातको समझनेमें असमर्थ हों, उन्हें भी सोनेके समय पाञ्छनीय उपदेश देकर, उनके मनमें आशा तथा दढ़ता उत्पन्न करके. पदने छिखनेमें तेज और समझदार तथा चतुर जनाया जा सकता है । जिस समय वालक सोने लगे ओर उसे धुउ कुछ नींद आ रही हो, उस समय भी उसे वार्तार अच्छी बार्ते वतलाते चडना चाहिए [, उस समय यह न समझना चाहिए कि अत्र तो यह सो रहा है, यह. कुछ मुनता ही नहीं। ऐसा समझना भारी भूछ है। नत्र तक वह गहरी नींदमें अच्छी तरह सो न जाय, तत्र तक यही समझकर उसे उपदेश देते.

रहना चाहिए कि मानो वह जाग रहा है। उस अर्ध-निदित अवस्थामें उसे जो उपदेश दिया जायगा उसका उसके कोमछ चित्तपर और भी अधिक प्रमाय पडेगा, और जाप्रत अवस्थामें दिए हुए उपदेगोंकी अपेक्षा उसका कहीं अच्छा फल देखनेमें आवेगा । जाप्रत अनस्थामें तो वह कोई वात सुनकर भी अनुसुनी कर सकता है. अपनी इच्छाके विरुद्ध काई उपदेश होनेपर उसका विरोध कर सकता है अथना इधर उधर खेल क्दमे उसे विल्कुल भुला सकता है, पर सोनैके समय अर्भ निदित अवस्थामें वह इन सर्जमेंसे एक भी काम नहीं कर सकता । फल पह होता है कि उस समय उससे जो कुछ कहा जाता है, उसे वह सकाछ -प्रहण कर छेता है और प्रकृति उसे उसके हृदयपटलपर आर भी 'ददतापूर्वक अकित कर देती है । जो माताएँ इस प्रकारकी कियाएँ करती हैं, उनके बालक बहुत सहजमें और बहुत जस्दी सम्य, समझ-न्दार और होशियार हो जाते हैं । इस प्रकार धीरे धीरे पाठकोंमें यहुत से गुण, बहुत सी अच्छी बातें छाई जा सकती हैं ओर उनके मब प्रकारके दोप दर किए जा सकते हैं।

हम तो अपने पाठकोंसे यही प्रार्थना करेंगे कि वे अधिक नहीं तो महीन दो महीने तक तो अवस्य सीनके समय यह त्रिया करके देखें। तम उन्हें जान पड़ेगा कि निदामें हमारा शरीर ओर चिरत्र कितना अधिक बनता है और कितने सहजमें बहुत से अच्छे अच्छे गुण प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रयोगसे छोगोंका स्वास्थ्य भी सुधर सकता है, चिरित्र मी बन सकता है और सुख सौमाम्य आदिकी भी दृष्टि हो सकती है। सदा खूब प्रसन और विधिन्त होकर सोओ ओर अपने मनमें यह दढ़ निश्चय कर छो कि हमारी आत्मा रातके समय हमें और भी अधिक शुद्धाचारी और बच्चान् बनावेगी। निश्चय कर छो कि रातके

समय कोई दुष्ट विचार हमारे पास फटकने भी न पावेगा और सव प्रकारके अच्छे विचार आपसे आप आ कर हमारे हृदयमें प्रवेश कर जायेंगे। परमात्मा हमारा मगळ करेगा और हमें अधिक योग्य तथा समर्थ वना-वेगा। निफलता दरिद्रता या रोग आदि हमसे दूर रहेंगे और हमारा मन सदा अच्छे क्षामेंकी ही ओर रहेगा। हमारे छिए जो कुऊ होगा, वह सत्र शुभ और अच्छा ही होगा और तब तुम देखोंगे कि योडे ही दिनोंमें ये सव वार्ते प्रत्यक्ष रूपसे तुम्हारे सामने आ जायेंगी। उस समय तुम्हें यह देखकर गहुत अधिक आश्चर्य होगा कि निद्राका, मनुष्य-के स्वास्थ्य, आचरण और स्वमान आदिपर, कैसा अच्छा और कितना अधिक प्रभान पहता है



# ६-मानसिक अवस्था और आरोग्य

अव तक जो दुउ बतलाया गया है उससे पाठकींने यह बात जण्डी तरह समझ की होगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्यका हमारी मान मिक लगस्यके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, ब्रोर हमें जो रोग आदि होते हैं वे प्राय हमारे शारीरिक अपराधों और मानसिक दोपोंके फल्स्सक्प ही होते हैं । परन्तु इन सउने पारस्परिक अमूल्य सम्बन्धका महत्त्व शायद बहुत ही थोडे आदिमियोंने पूरी तरहसे समझा होगा । अत इस प्रकरणमें यह बतलानेका प्रथल किया जायगा कि जन तक मनमें रोगयुक्त विचार उरपन्न होते रहेंगे तब तक पूर्ण आरोग्यता प्राप्त होना नितान्त असम्भन है।

हमारे आरोग्यका वास्तिनिक मूळ हमारी वासनाओं ओर विचारों आदिमें ही होता है। यदि हमारे विचार और हमारी वासनाएँ अच्छी होंगी, तो हमारा शरीर भी पूर्ण रूपते स्वस्य और नीरोग रहेगा और यदि वे निचार और वासनाएँ दूपित होंगी, तो हम भी रोगी और अस्वस्य रहेंगे। जिस व्यक्तिनी मानसिक हिटके सामने सदा अपवित्र, दूपित ओर गन्दे चिन्न रहेंगे वह व्यक्ति सर्व कभी पूर्ण पविन्न और छुद नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्तिको विचार दूपित होंगे वह कभी स्वस्य और नीरोग न रह सकेगा। मतळ्व यह कि यदि मनमें किसी प्रकारका रोग या निकार रहेगा, तो शरीर कभी नीरोग और निर्विकार १ न रह सकेगा।

यदि खास्यका स्रोत कहाँसि दूषित होता है, तो वह स्वय अपने उद्गम स्थानसे ही दूषित होता है और उसका वह उद्गम स्थान हमारा विचार और हमारा आदरी है। वेज्ञानिकोंने अनुसाधान करके इस चातका पता छगाया है कि हमारी विशिष्ट मनोवृत्तियोंका हमारे निशिष्ट अनयरोंपर निशिष्ट परिणाम होता है । बहुत अधिक स्वार्थपरता, लोभ और द्वेप आदिका हमारी धीहा और यक्ततपर एक विशेप प्रकारका परि-णाम होता है । जिस न्यक्तिको गुरदे या मुत्राशयकी कोई बीमारी हो, वह यदि किसीके साथ बहुत अधिक घृणा करे अथना किसीपर बहुत अधिक क्रीय करे. तो उसका वह रोग बहुत अधिक वह जायगा । मत्सर और डाहका हमारे जिगर या पित्ताशय और इदयपर नहुत ही दूरा प्रभाव पड़ता है । यदि हमारे मनमें किसी प्रकारका भय या चिन्ता हो. तो तुरन्त ही हमारे हृदयपर उसका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। उस समय हमारे हृदयकी गति या तो तीव हो जायगी और या मन्द पड जायगी । इन कियाओंका परिणाम यह होगा कि हमारे शरीरमें रक्तका सचार कम हो जायगा, जिसके फल्स्वरूप हमारी पाचनिक्रया ठीक तरहसे न हो सकेगी। इसी प्रकार खिनता और द्वेप आदिका भी शुळ कुछ पेसा ही परिणाम देखनेमें आता है । ससारमें हजारों छाखों आदिमयोंकी मृत्यु केवल इसलिए इदयसम्बन्धी रोगोंसे हो गई है कि उनके मनमें मदा अनेक प्रकारके दृषित और गर्हित भाग उठा करते थे।

कई नड़े बड़े अनुभनी डाक्टरोंने वतलाया है कि भानसिक चिन्ता और खेदसे ही अनेक प्रकारके बड़े नड़े और निकट रोग हुआ करते हैं। यदि उनकी सम्मतियोंको एक स्थानपर एकन्न किया जाय, तो एक अच्छी पुस्तिका तैयार हो सकती है। इसी प्रकार यह भी वतलाया गया है कि मनोश्चियोंका हमारी खचापर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। एक डाक्टरने कहा है कि जब दिमागपर किसी तरहका बहुत ज्यादा जोर

पड़ता है, तब शरीरमें अनेक प्रकारके चर्म रोग हो आते हैं । मिरगी और सनक आदिका हमारी मानसिक अत्रस्थासे वहुत अधिक सम्बन्ध है। अनेक प्रकारके रोगोंका, अनेक प्रकारकी मनोष्टतियोंके साथ जो घनिष्ट सम्बन्ध देखनेमें आता है वह केवल काकतालीय न्यायसे नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण देखनेमें आते हैं। इन सत्र वार्तोका परिणाम यह हुआ है कि अत्र बड़े बड़े डाक्टरोंका घ्यान इस विपयकी ओर निशेष रूपसे आकृष्ट हुआ है और वे इनका विशेष रूपसे अनुसाधान करने छगे हैं । प्रोफेसर एल्मर गेट्सने इस सम्बन्धमें अनेक प्रकारके प्रयोग करके सिद्ध किया है कि जो छीग वहुत अधिक क्रोघ और मत्सर करते है अथना जिनके मनमें इसी प्रकारके ओर अनेक नीच मनोविकार उत्पन्न होते हैं, उनके शरी-रमें बहुत अभिक निपाक्त द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु जो छोग सदा प्रसन्न रहते हैं और जिनके हृदयमें सदा उच्च मनोनिकार ही उत्पन्न होते रहते हैं, ने छोग ऐसे निपाक्त द्रव्योंसे विछकुल बचे रहते हैं। यही नहीं निल्क उनके शरीरमें बहुत अधिक पोपक तथा बलवर्धक इन्य उत्पन्न होते रहते हैं, जो उनकी जीवनी शक्तिको सदा उत्तेजित करते रहते हैं । इनमेंसे कोषका विष तो सबसे अधिक भयंकर और नाराक होता है। जिस समय कोई आदमी बहुत अधिक क्रोधमें हो, उस समय यदि उसका थोड़ासा रक्त किसी छोटे जन्तुके शरीरमें प्रविष्ट कर दिया जाय, तो वह जन्तु थोड़ी देरमें मर सकता है। कई ऐसे उदाह-रण देखे गए हैं जिनमें कुद्ध माताका दूध पीकर बच्चे मर गए हैं । इसी प्रकारकी और भी बहुत सी वार्ते हैं जिनसे यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि शरीरको स्वस्थ और नीरोग रएनेके छिए मनको शान्छ और प्रसन्न रखनेकी बहुत बड़ी मावस्यकता है।

जो आदमी सदा रोगकी ही चिन्ता करता रहेगा, वह भटा क्या स्तस्य आर नीरोग होगा । जिसका सत्र कुळ अपूर्णतापर ही निर्भर होगा वह भला केसे पूर्ण हो सकेगा । इसलिए यदि हम सदा स्वस्य और नीरोग रहना चाहते हों तो हमे उचित है कि हम सदा अपने सामने पूर्ण स्वास्थ्य और भारोग्यका आदर्श रक्लें । जिस प्रकार हम अपने आपको और अनेक प्रकारके पापोंसे और अपराघोंसे बचाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आपको सब प्रकारके दूपित और नाशक निचारोंसे भी पचाना चाहिए। बहुतमे छोगोंकी आदत हुआ करती है कि वे स्वस्थ और नीरोग होनेपर भी अपने आपको रोगी समझा करते हैं 1 इसका परिणाम यह होता है कि उहुचा उन्हें वही रोग हो भी जाता है. जिसकी वे कल्पना करते रहते हैं । हम एक ऐसे पढ़े छिखे मछे आद-मीको जानते हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था वहुत अच्छी थी, परात जिन्होंने मानसिक रोगोंके सम्बन्धकी केवल एक पुस्तक पढ़-कर ही अपने पीछे एक बहुत बुरा मानसिक रोग लगा लिया था। उस पुस्तकमें सैकड़ों प्रकारके मानसिक रोगोंका वर्णन था। वे हर प्रकारके मानसिक रोगोंके ल्क्षण अपने आपपर घटाने छगे । संयोगसे दो एक रोगोंके एक्षण--चाहे गएत तरहसे और चाहे सही तरहमे--उनपर घट गए, आर उनकी दृढ़ धारणा हो गई कि हमें अमुक मानसिक रोग है। परिणाम यह हुआ कि उन अच्छे भछे आदमीको सचमुच वह रोग हो गया और परसों तक उससे पीठा छुड़ानेमें ये असमर्थ रहे । इसिटए यदि हम चाहते हों कि हमें अमुक रोग न हो तो हमें कभी उस रोगका ध्यान भी न करना चाहिए। यदि कमी संयोगनश हम किमी रोगसे प्रस्त भी हो जायँ तो भी हमें कभी उस रोगके सम्बन्धमें कोई प्रस्तक न पदनी चाहिए और न उस रोगके उक्षण अपने आपपर घटाने सा ६

क्या स्वस्य और नीरोग होंगे। प्रत्येक व्यक्तिको सदा अपने स्वास्यके वक्तील्के रूपमे रहना चाहिए। उसे कमी अपनी तन्दुरुस्तीकी रिकायत नहीं करनी चारिए बल्कि सदा यही कहते रहना चाहिए कि हमारा सास्य्य उत्त ठीक और बहुत अच्छा है। उसे अपने स्वस्य होनेके सम्य घर्मे अधिक प्रमाण सदा अपने पास प्रस्तुत रखने चाहिए और यथाशिक अपने अच्छे सास्य्यकी बराबर बकालत करते रहना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वह जल्दी कभी बीमार ही न पड़ेगा और सदा नीरोग तथा स्वस्य रहेगा। अपने स्वास्यकी इस प्रकार सदा कालत करते रहनेका जो छुम परिणाम होगा वह बहुत ही आधर्यजनक होगा।

एक प्रार एक रोगीको एक डाक्टर साह्य देखनेक लिए गए । उस गेगीकी अवस्था कुछ चिन्ताजनक थी, इसलिए उसे देखने ही डाक्टर साह्य हताश और निराशसे हो गए। उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर जम वे अपनी फीस लेकर चलने लगे तब उन्होंने महर बरामदेंगे आकर उस रोगीको सेवाशुश्रुपा करनेवाली दाईसे कहा कि यह रोगी किसी प्रकार बच नहीं सकता। सयोगसे डाक्टर साह्यकी बात उस रोगीके कानमें पहुँच गई। परन्तु वह रोगी समझदार था और डाक्टर-साह्यकी गोलियोंकी अपेक्षा अपने मायसिक बज्यर अपिक दिखास रखता था। जम वह दाई लोटकर उसके पास आई तम उसने बहुत ही रहतापूर्विक उससे कहा, "डाक्टर साह्यको पास आई तम उसने बहुत ही रहतापूर्विक उससे कहा, "डाक्टर साह्यको पास आई तम उसने बहुत ही रहतापूर्विक उससे कहा, "डाक्टर साह्यको पास आई तम उसने बहुत ही रहतापूर्विक उससे कहा, "डाक्टर साह्यको पास आई तम उसने बहुत ही गाईँ । भै कभी नहीं महँगा और जब्दी ही विल्कुल अच्छा हा जाऊँगा।" हुआ भी ऐसा ही। थोड़े ही दिनोंमें वह विल्कुल नीरोग हो गया। उसने अपनी मानसिक शक्तिसे ही अपनी चिकित्सा कर ही थी।

यदि हम अपने मनसे दुर्बरता और रोग आदिका विचार निख्कुर ानिकाल दें और अपने आपको बरावर बल्जान और नीरोग समझते रहें तो अवस्य ही हम सदा रोग और दुर्वछता आदिसे बहुत दूर रहेगे। न्यदि हम सदा सत्र प्रकारके दोपों, पापों और दुष्क्रत्यों आदिसे तचे गहें. अपने मनको सदा ग्रद्ध पित्र और उच्च रक्खें, सदा अच्छे आदशीपर दृष्टि रक्कें. और अपने मानमिक वलसे मली भौति परिचित हों तो जायर कभी कोई रोग हमारे पास नहीं फटक सकता। कभी न कमी वह समय अपस्य आपेगा जब कि केवल शह विचारोंसे ही सब प्रकारके रोगोंकी चिकित्सा हुआ करेगी और जब कि किसी रोगी आत्मीका देखकर लोग कहेंगे कि इसने किसी न किसी प्रकारका मानसिक पाप या अपराध किया है । सुप्रसिद्ध निद्वान् हम्बल्टने कहा है—''ण्क वह समय आनेगा जन कि बीमार होना बढ़े अपमानकी नात समझा जायगा और जब कि लोग किसी रोगीको देखकर कहेंग कि यह इसके किसी मानसिक पापका परिणाम है।" वह ऐसा समय होगा जब कि झुद्ध कीर प्रजान हृदयके छोगोंपर रोग अपना कोई प्रभाप ही न डाल संकेगा । क्योंकि उस ममय सत्र छोग यह तत्त्व अच्छी तरह ममझ छेंग कि जिनके निचार श्रद्ध और पित्र होते हैं थे कभी रोगी नहीं हो सकते। पहल लोग यही समझा करते थे कि जदहरमी और अतिसार आदि रोग पेटमें किसी प्रकारकी गडनडी होनेके कारण हुआ करते हैं । पर अब लोग यह समझन लगे हैं कि इन रोगोंका कारण रोगीके विचासकी गड़नडी है। जिन छोगोंकी मानमिक अवस्था ठीक नहीं रहती, उन्हें ही इस प्रकारके रोग हुआ करते हैं। अब यह बात सिद्ध हो गई है कि अतिसार रोग बहुत अधिक चिन्ता, दु म और ईर्ष्या आदिसा ही परिणाम है। इसी प्रकार और भी अनेक रोगोंके निपयमें समयन

चाहिए। यद्यपि अभी तक छोर्गोने यह वात नहीं समझी है कि मींने-सिक विकारों आदिका शरीरपर क्या परिणाम होता है, पर शीप्र ही छोग यह समझ छेंगे कि मनमें किसी प्रकारका दुर्भाव छाना ही माना अपने आपको रोगी बनाना है।

हमें कभी अपन मनमें यह नहीं समज्ञना चाहिए कि हमारे शरीरमें असुक प्रकारके कीटाणु हैं ओर वे हमारा खास्य नष्ट करनेकी ताकर्में हैं। इस प्रकारके जितने विचार हैं ने सब हमारे खारूयके लिए खपं उन कीटा-पुर्जोकी अपेक्षा कहीं अधिक हानिकारक हैं। यही नहीं बल्कि सन प्रकारक दुर्मीन, सब प्रकारके दूपित मनोनिकार—जैसे ईर्ष्या, द्वेप, क्रोध, घुणा, लोभ, स्वार्थपरता आदि—भी हमारी पाचन क्रिया और रक्त संचालन आदिमें अनेक प्रकारके विकार और दोष उत्पन्न करते हैं, जिनके परिणामस्यरूप हमें अनेक प्रकारक रोग आदि होते हैं। वास्तवमें हमारे मनमें ही हमें नीरोग रखनेकी सबसे अधिक शक्ति है। यदि हमारे मनमें किसी प्रका रका रोग या निकार है तो हमाग शरीर कभी नीरोग या निर्विकार नहीं ग्ह मकता । यदि हमारे निचारमें किसी प्रकारकी दुर्बछता या दोप हं ता हमारा शरीर कभी सबल और निर्दोप नहीं रह सकता । जब तक हम अपने स्वास्थ्यके सम्त्रधमें किसी प्रकारका सन्देह या चिन्ता करत रहेंग, जब तक हम अपने मनमें रोगी होनेका मात्र रक्खेंगे आर जब तक हमारा स्वारूयसम्बन्धी आदर्श त्रुटिपूर्ण रहेगा तब तक हमारा पूर्ण स्वस्य रहना असम्भन है । हमें यह बात अपने मनमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारा जीवन और खारण्य सदा हमारे मन और निचारका ही अनुकरण करता हुआ चलता है।

हम छोग बाल्यावस्थासे पढ़ने छिखने और अनेक प्रकारके काम सीखनेमें बहुत बुळ परिश्रम और न्यय करते हैं। यह सब परिश्रम और व्यय फेनल इसी लिए होता है कि हमारा जीनन मुखपूर्ण हो । हम यह भी जानते हैं कि यदि हमारा सब काम ठीन और व्यनस्थित हमसे होगा, तो हम मुखी आर सफल हो सकेंगे। हम जिस काममें पूर्ण सफल होना चाहते हैं, वह काम बहुत अधिक सोच निचारकर करते हैं। परन्तु हमारे जिस खास्य-पर हमारा सर्वस्व अन्त्रस्थित होता है, उसे ठीक रखनेके लिए हम कोई ठीक प्रयन्त नहीं करते। यह कितनी बड़ी ल्लाकी बात है । क्यों न हम अपने खास्य्यके सम्य कों भी बेसी ही अन्त्री अच्छी भावनाएँ करें और क्यों न हम बरानर यही सोचा कों कि हम बहुत ही खस्य और नीरोग हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे ।

हमारी सब प्रकारकी शक्तियाँ केवल हमारे खारप्यपर ही निर्भर करती हैं। यदि हम पूर्ण रूपसे खस्य रहें तो हमारी सन शक्तियाँ दूना और चीगना काम करती हैं। केउल खस्थ रहने पर ही हम अपने सन कामोंमें सफल हो सकते हैं और यथेष्ट नाम तथा धन कमा सकते है। तो फिर क्यों न हम अपना स्वास्त्र्य सदा ठीक रखनेका पूरा पूरा उद्योग करते रहें । जिस प्रकार मजबूत और मारी मकान बनानेके लिए अच्छी और गहरी नींवजी आवस्पजना होती है, उसी प्रकार चरित्र और जीवन बनानेके छिए भी नींबकी आवश्यकता होती है और वह नींन हमारा स्वास्प ही है। अपना स्वास्य ठीक रखनेके डिए हमें विछ-क्षर वैज्ञानिक और बुद्धिमतापूर्ण उपायोंका अवल्यन करना चाहिए । हमें सदा यही समझना चाहिए कि हम खस्य हैं और सदा खस्य रहेंगे। हमें कमी अपने रोगी होनेकी कल्पना या चर्चा तक न करनी चाहिए और सदा अपनी दृष्टिके सामने स्वास्थ्यका बहुत अच्छा आदर्श रएतना चाहिए । हमें समझ छेना चाहिए कि स्वास्थ्यका हमारे नैतिक आचारसे प्रदुत घनिष्ठ सम्बाध है और व्यवस्थापूर्ण रहन सहनसे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें अपने मनपर पूरा पूरा अधिकार रम्बकर अपने स्वास्थ्यको नष्ट होनेसे बचाना चाहिए।

विश्वासका म्यास्यके साथ बहुत घनिष्ट सम्बध है। यदि हम रोगी होनेपर किसी ऐसे चिकित्सकक्षी चिकित्सा करें जिसपर हमारा कुछ भी निश्वास न हो, तो उसकी चिकित्सासे हमें कभी कुछ भी छाम न होगा। तो फिर क्यों न हम स्वय ही उस विश्वाससे अपना स्वास्य प्रुधारनेका काम छें यदि हम अपने मनमें स्वस्य होनेका हद निश्वय रक्केंगे, तो फिर हम सहसा कभी अस्वस्य न होंगे। पग्न्तु, जन तक हम अपने स्वास्थ्यके सम्बध्धे किसी प्रकारकी आहोका या सन्देह करते रहेंगे, तव तक हम अभी खस्थ न रह सकेंगे। जिस प्रकार माली अपने नागकी स्वच्छ रखनेके छिए उसकेंसे सब प्रकारके निरर्धक झाढ़ झंखाइ और घास फ्रस आदि निकालकर फेंक देता है, उसी प्रकार हमें भी अपना सास्थ्य ठीक रखनेके छिए सब प्रकारके दुए विचारोंको अपने हृदयसे निकाल देना चाहिए। हमें समझ छेना चाहिए कि वही हुए विचार हमारे सास्थ्यके छिए अधिक घातक और नाशक हैं।

यदि हम केवल अखस्य होनेके कारण ही ससारमें अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्योंका ठीक तरहसे पाएन न कर सकें तो मानो हम अपनी अपो- क्यां सिंद करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हममें किती प्रकारकी दुर्वल्वा और दोप है। बहुतसे ऐसे समझदार लेग भी होते हैं जो अपने आपको रोगी और अख्यस्य कहते हुए लेजत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रोगी या अख्यस्य होता हमारे नैतिक और मानसिक पतनका लक्षण हैं। उससे सिद्ध होता है कि हमने प्रकृतिका कोई न कोई अपराध किया है। वसोंकि विना प्रकृतिका अपराध किया है। हो नहीं सक्सा। प्रकृतिन हमें सदा स्वस्य और नीरोग रहनेके लिय

वनाया है। पर माथ री हमारे लिए कुछ निशिष्ट नियम भी जना दिए हैं। जन हम उन नियमोंका उहुञ्चन करते हैं, तभी हम रोगी होते हैं। हमारी सृष्टि बहुत बड़े बड़े काम करनेके लिए हुई है और यदि हम अव्यवस्थित रूपसे रहकर अपने आपको गेगी और उन कायोंका मम्पन्न करनेके अयोग्य हो जायें, तो हम ईश्वरके सामने कितने जड़े अपराधी ठहरते हैं। हमारे जीजनका जो सुर्य उहेस्य है वह अजस्य पूग होना चाहिए और यदि वह किमी कारणसे पूरा नहीं होता है, ता उसके लिए हम अपराधी हैं। हम तो सदा सुखी और सस्य रहनेक लिए जनाए गए है। परन्तु, यदि इतनेपर भी दुखी और असस्य रह, तो इसमें हमारे अतिरिक्त और किमका अपराध है है

जिस समय हम अपने ईश्वराशका पूरा धूरा ज्ञान हो जायगा, उम समय हम कमी रोगी न होंगे। उस समय हमें अपने आपको रोगी कह- नेमें भी उतनी छजा और सकोच होगा, जितना कि हमें अपने आपको रोगी कह- नेमें भी उतनी छजा और सकोच होगा, जितना कि हमें अपने आपको चोर या बदमाश कहनेमें होता है। हममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो कभी जन्म छेती है, न कभी रोगी होती है और न कभी नष्ट होती है। परन्तु हम उस शक्तिका ठीक ठीक उपयोग करना नहीं जानते और इसी छिए हम रोगी रहते हैं। परन्तु, जन हमें उस शक्तिका पूरा पूरा ज्ञान हो जायगा, तन हम उसका ठीक ठीक उपयोग न कर सकनेके कारण अनस्य छजित होंगे। परमात्माने हमें वह शक्ति, अपना नह अश, इसी छिए दिया है कि उसके द्वारा हमारा शरीर सदा ठीक बना रहे और तरानर अपना पूरा पूरा काम किया करे। यदि यह तत्त्व हमारी समझमें अच्छी तरह आ जाय, तो पिन हमारे पूर्ण रूपसे मुखी और न्वस्य रहनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं हो सकता। परन्तु, जन तक उसम यह तत्त्व न समझोंगे तन तक कभी मुखी और स्वस्थ भी न रह

# सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति—९०

रोगी या दुखी नहीं हो सकता ।

सकेंगे । यस यही हमारे खास्य और जीवनका मूछ तस्त्र है और हमे ही सत्र छोगोंको भछी भौति हृदयगम कर छेना चाहिए ।

मन ही मनुष्य है । वही वास्तवमें जीउन है । सदा स्वस्थ और मुखी
रहनेका सबसे अच्छा और एक मात्र उपाय यही है कि हम अपने
आपको ईश्वरका अहा समझ कर सदा मुख और खास्यको ही कामना
और वित्तान किया करें । हमें अपने मनमें इस बातका दृह विश्वास कर
छेना चाहिए कि ससारकी कोई शक्ति हमें उस ईश्वरांशसे पृथक् नहीं
कर सकती और न हमें रोगी या दु खी कर सकती है । हमें सदा यह
भी विश्वास रखना चाहिए कि सारे विश्वमें एक मात्र ईश्वरीय तत्त्व ही
सर्वशाकिमान् है और बह सदा हमारे पक्षमें है । उसीसे सब पदायोंकी
स्रिष्ट होती है और जिसके पक्षमें इतनी बड़ी शक्ति हो, बह कमी



# मानस-चिकित्सा

#### **€**

प्रो० एत्मर सी० गेट्सने अनेक प्रकारके प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि मनुष्यके मनमें जितने प्रकारके विकार उरपन्न होते है, उन सबके फारण शरीरके रासायनिक द्रव्योंमें किसी न किसी प्रकारका परिवर्तन होता है। जितने दुष्ट मनोनिकार होते हैं, उन सबसे हानिकारक और निपाक्त रासायनिक तत्त्व उरपन्न होते हैं और जितने सुन्दर तथा शुद्ध मनोनिकार होते हैं उनसे हमारे शरीरका पोपण करनेनाले और वल बदानेवाले रासायनिक तत्त्व उरपन्न होते हैं। हमारे मनमें उरपन्न होनेनाला प्रयोक निकार हमारे मिसाब्बक कोषाणुओं एक प्रकार्क पिकार उरपन्न करता है और वह विकार बहुत कुछ स्थायी रूपसे हमारे शरीरमें अपना घर कर लेता है।

टक्त प्रोफेसर महोदयका यह भी कहना है कि प्रत्येक ब्यक्ति कमसे कम एक धेटे तक अपने मनमें मुन्दर शुभ और आनन्ददायक िनचार उत्पन्न करके अपने मन तथा शरीरकी उहुत अच्छी रचना कर सकता है। जिस प्रकार छोग अपना शरीर खस्य रखनेक छिए निन्य नियमित क्यसे किसी न किसी प्रकारका व्यायाम करते हैं या टहल्ते हैं, उसी प्रकार नित्य और नियमित रूपसे अपने मन और शरीरके कन्याणके छिए उन्हें यह मानसिक व्यायाम भी अनस्य करना चारिए। इस मानसिक व्यायाम भी अनस्य करना चारिए। इस मानसिक व्यायामके छिए केनल यही आनस्यक है कि हम छुछ समयके छिए कोन, मस्सर, हेप, स्वार्य और छुणा आदिके द्वित निचारोंको विख्कुल निकाल दें और उनके स्थानपर दया, सहानुमूति, परोपकार आदि कोमल और आनन्ददायक श्रीरवींकी स्थापना करें। यह व्यायाम

नित्य प्रति एक घंटेसे ढेढ़ घटे तक और नियमित रूपसे होना चाहिए। प्राय एक मास तक नियमित रूपसे यह व्यायाम करनेके बाद उड़त ही आश्चर्यजनक परिणाम देएजेमे आवेगा । शारीरिक ऑर मानसिक दोनों प्रकारकी क्रियाओंपर इस व्यायामका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट करनेमें यों तो तमाखू या सिगारेट, भींग, शराप, गाँजा और अफीम आदि पीना या और अनेक प्रकारके अना-चार करना बहुत कुछ सहायक हुआ ही करता है, पर इसके स्रतिरिक्त उसके नाशके और भी अनेक उपाय तथा साधन हैं । ऋषते हमारे थूकमें ऐसा भीषण विष उत्पन्न होता है जो कुछ अधिक तीव होनेपर हमारे प्राण तक छे सकता है। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसे मनी-नेग हैं जिनके सहसा और अधिक मानमें उदय होनेसे, थोड़ी हा देरमें हृदय बहुत अधिक दुर्नेछ हो जाता है और कभी कभी आदमी मर भी जाता है । जब हम बहुत जल्दी जल्दी चलते या सीदियाँ चढ़ते है, तन हमारा श्वास जल्दी जल्दी चळने लगता हे, हमारा इदय घइकने लगता है, और शरीरमें पसीना निकलने लगता है। इसी प्रकार, नव हम कोई बहुत बड़ा अपराध करते हैं और हमारे पकड़े जानेकी आशका होती है, तब भी हमारा श्वास बहुत तीव्र गतिसे चळने **छगता है, हमारा हृदय घटकने छगता है और हमें प**सीना जा जाता है । परन्तु वैज्ञानिकोंने प्रहुत बुठ अनुसन्वान करके यह पता छगाया है कि श्वासकी इन दोनों गतियों, हृदयकी इन दोनों घड़कनों और दोनों पसीनोंमें बहुत अधिक अन्तर है । कुछ वैज्ञानिकोंने कई ऐसे वैज्ञानिक और रासायनिक उपाय निकाले हैं, जिनकी सहायतासे वे किसी आद-भीके पसीनेसे ही यह बात जान नेते हैं कि वह पसीना अधिक परि- श्रम करनेके कारण हुआ है अथवा कोई भीपण अपराध करनेके कारण । अपराधियोंके पसीनेमें, जब एक निशेष प्रकारका क्षार डाटा जाता है, तब वह पसीना तुरन्त पीटे रगका हो जाता है । परन्तु साधारण परिश्रम करनेपर जो पसीना होता है, उसमें वह क्षार डाट-नेसे उसका रंग नहीं बदटता ।

प्रोफेसर गेट्स कहते है कि मान छीजिए कि एक कमरेमें दस वारह आदमी जैठे है। उनमेंसे किसीका चित्त उद्विप्र है, किसीको अपने किसी दुष्कृत्यके कारण पश्चात्ताप हो रहा हे, कोई जड़ा भारी देपी हे, किसीका स्थमन बहुत चिड़चिड़ा हे, कोई सदा प्रसन्न रहनेनाछा है और कोई दयाछ तथा परोपकारी है। यदि उन सब आदमियोंका पसीना अछम अछम छेकर, रासायनिक प्रयोगोंसे परीक्षा की जाय, तो बिछकुछ निश्चित रूपसे और ठीक ठीक यह माछूम हो जायगा नि कानसा पसीना किस स्थमान तथा प्रकृतिके आदमीका है।

शायद यह जात तो सभी छोग जानते हैं, कि अनेक अजसरोंपर बहुतसे छोगोंके प्राण सिर्फ डर दहरातके मारे ही निकल गए है और कदाचित् विश्व पाठकोंको यह भी जतछानेकी आजस्यकता न होगी कि अनेक अजसरोंपर केजछ साहससे ही मनुष्यमें बहुत अधिक उछ आ जाता है। यदि किसी बोड़े या बुत्तेपर कोष करके उस डरा दिया जाय, तो उसकी नाड़ीकी गति तुरन्त ही उहुत मन्द पड़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भयका शरीरपर परिणाम होता है। यदि भयका पशुओंपर इतना अधिक प्रभाग पहला है, तो हम सहजमें समझ सकने हैं कि कोमछ जाछकोंपर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। कभी कभी केयछ रातभर शोक करनेसे ही छोगोंकी बहुत बुरी दशा हो जाती है। इसी प्रकारकी और भी अनेक ऐसी बातें बतुलई जा सकनी हैं जिनसे

सिद्ध होता है कि मनोविकारोंका शरीरपर बहुत अधिक प्रभान पड़ता है।

महान् पुरप वहीं हैं जो अपने मन और मनोविकारोंपर शासन करना जानता हो । ऐसा आदमी क्रोघ आनेके समय तुरन्त अपनी मनीशृति -बदछ छैता है और <u>कुद्र नहीं होता बल्कि प्रसन्न रहता है।</u> ऐसा बादमी जब अपने सामने किसी प्रकारका प्रछोभन देखता है तो उसकी ओरसे तुरन्त मुँह फेर छेता है । यदि कभी ईर्ष्या करनेका अनसर आता है तो उसके स्थानपर वह अपने मनमं प्रेम और उदारता छे आता है । ऐसे **आदमीके मनमें ज**न किसी प्रकारकी कूरताका भाव आने छगना है तब वह सहातुभूति दिखलाने लग जाता है । मतलब यह कि जन कभी कोई द्वष्ट मनीभाव उत्पन्न होनेको होता है तम वह उसके विपरीत कोई सुन्दर भार अपने मनमें छे आता है ऑर इस प्रकार अपने शरीरको उस द्वष्ट मनोभावके भीषण विपसे रक्षित रखता है। जब किसी प्रका रका बिप किसीके शरीरमें प्रविष्ट कर जाता है तन योग्य डाक्टर ऐसा औपयोपचार करते हैं, जिससे उस निपनी शक्ति बिछकुछ नए हो जाय और उसका कोई प्रभाव न रह जाय । मनमें किसी प्रकारका दुर्माव उत्पन्न होनेपर ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। प्रसन्नतासे दु ख और चिन्ताके विपका नाश होता है । प्रेम और सहानुमृतिसे घृणा तथा ईर्घ्याका विप नष्ट होता है । स्वास्थ्यक निचार और कत्यनासे रोगके विचारके विपक्ता नारा होता है । इसी प्रकार प्रन्येक प्रकारका निप उसके निपरीत भानसे नष्ट होता है। ज्यों ही मनमें यह त्रिपरीत भाव उत्पन्न होता है त्यों ही दुष्ट विचारका निष नष्ट होने खगता है।

प्राप्टकोंको जिस प्रकार और सप्र तरह धरहकी विद्याएँ सिखाई जाती हैं, उसी प्रकार उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि मनमें सुरे भाग टानेका शरीरपर क्या दुष्परिणाम होता है और उस दुष्परिणामसे वच-नेके छिए किस प्रकारकी प्रतिक्रियाएँ करनी चाहिएँ। यदि छोगोंको आरम्भसे ही इस प्रकारकी शिक्षा मिछने छगे, तो ससारमें रोग, दुख और पीदा आदिका कहीं न नाम भी न रह जाय। उस दशामें न तो हमें इतने रोगी टेखनेको मिछें और न इतने चिकित्साछ्य। न इतने अपराधी देखनेको मिछें और न इतने जेळखाने। न इतने मनहूस दिख-छाई पहें और न इतने पागछ। न इतने हत्यारे दिखळाई पड़ और न इतने आरमहत्या करनेत्राछे।

प्राय छोग यह बात नहीं जानते कि मनमें किसी प्रकारका मनोमान खरपन होनेपर क्या क्या कियाएँ होती हैं और उसका हमारे शरीरपर क्या प्रभाग पड़ता है और इसी छिए अधिकांश छोगोंके मन और शरीरमें अनेक प्रकारके निप उत्पन्न हो जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप अनेक प्रकारके रोग. अपराध तथा इसी प्रकारके दूसरे अनर्थ देखनेमें आते हैं। हम अपने मानसिक दोपोंके कारण स्वय ही शरीर तथा मन निपाक्त कर रेते हैं और यह नहीं जानते कि हमारे खास्प्य तथा सामानिक कन्या-णक टिए हमारा यह अज्ञान कितना अधिक हानिकारक है और हम अपने मनकी अरस्या ठीक न रखकर अपना, ईश्वरका तथा समाजका कितना वड़ा अपराप करते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि धमोरे शरीरमें जो त्रिप स्तपन हो जाते हैं उनका किस प्रकार नाश करना चाहिए और उनके दुपित प्रभावसे अपने आपनो किस प्रकार बचाना चाहिए । परन्तु यही सबसे बड़ी ओर ऐसी विद्या है जिसका जानना प्रत्येक व्यक्तिके टिए बहुत ही आयस्यक है और जिसका ज्ञान न होनेके कारण ही ससारमें इतनी निपत्तियाँ और द ख दिखाई पड़ते हैं।

जो लोग अधिक जोध, शोक, दु ख, चिन्ता, ईर्ष्या और देप आदि करते हैं वे प्राय युना और अधेड़ अवस्थामें ही त्रिष्टकुछ मृद्ध और क्षीणकाय दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी तो इस प्रकारके तीत्र दुए मनोवेगोके कारण छोग हफ्ते दो हफ्ते या महीने दो महीनेमें ही गर जाते हुए भी देखे गए है। कारण यही है कि इन मनोवेगोंसे भीपण विष उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता और फलत प्राण निकल जाते हैं । यदि ऐसे त्रिपोंका प्रभाव दूर करनेराली बहुत ही सहज कियाओंका छोगोंको पूरा पूरा ज्ञान हो जाय, तो ससारका बहुत अधिक कल्याण हो सकता है । यदि हमें ज्वर भयना और किसी प्रकारका रोग होता है तो उसकी चिकित्सा करनेके लिए हमें किसी डाक्टर या नैद्येक पास जाना पटता है । परन्तु दुष्ट मनीवेगींके कारण उत्पन होनेवाले निपोंकी चिकित्साके लिए तो हमें कहीं दूर जानेकी कोई आपरयकता ही नहीं है। उनकी चिकित्सा तो स्वयं हमारे पासमें ही मौजृद रहती है और स्वयं हमारे हायमें ही रहती है । यदि ऐसी सुगम और उत्तम चिकित्साके अपने पास रहते हुए भी हम उससे लाभ न उठा सर्वें तो यह हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। जिस प्रकार जलकी सत्र प्रकारकी अपनित्रता और गन्दगी किसी न

जिस प्रकार जलकी सन प्रकारको अपनित्रता ओर गन्दगा किसी मनिक्सी प्रकारको वैज्ञानिक कियासे नए की जा सकती है, उसी प्रकार कृषित मनोविकारोंसे शरीर तथा मस्तिष्कर्में उत्पन्न होनेयाले निष्म भी किसी न किसी मानसिक कियासे ही अनस्य दूर किए जा सकते हैं। किसी न किसी मानसिक कियासे ही अनस्य दूर किए जा सकते हैं। यदि थोड़ा सा गरम पानी हो और उसमें बहुत सा ठंडा पानी मिल दिया जाय तो वह गरम पानी भी ठंडा हो जाता है। यदि हमारे मनमें थोड़ा सा निपाद उत्पन्न हुआ हो और उस समय हम अपने मनको यहुत अधिक प्रसन्न कर लें तो निपादसे उत्पन्न होनेवाल निय आपसे

आप नष्ट हो जायगा । मानसिक क्रियाओंसे उत्पन्न होनेगां निर्पोक्त प्रभाग दूर करनेके लिए हमें अपने मनमें तुरन्त ही निपरीत, सुन्दर और द्युभ विचार लाने चाहिए जिससे कोई विप अधिक बढ़ने ही न पावे और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाय । यदि हम यह सिद्धान्त अच्छी तरह जान जाउँगे तो फिर न तो हम दुखी या खिन ही होंगे और न दुर्नेल या रोगी ही ।

सबसे पहले प्रेमको ही लीजिए । एक प्रेम भावसे ही हम अनेक प्रकारके निप दर कर सकते हैं। स्वार्थपरता, लोभ, घृणा, द्वेप, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा. पापपूर्ण वासना आदि अनेक दुष्ट मनोनिकारोंके निप अकेडे प्रेम भारते ही दूर ही सकते हैं ओर इस प्रकार इसी एक शुम भारके द्वारा हम अनेक प्रकारकी मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाओंसे बहुत सहजमें बच सकते हैं। यदि हम अपने मनमें प्रेम, उदारता, सहानुसूति, प्रसन्नता. साहम, निर्भयता आदि अ छी अच्छी वार्तोको स्थान दे रक्खें, तो फिर उनके निपरीत दुष्ट भाव स्वयं ही हमारे पास न आ सकेंगे । जहाँ पूर्ण प्रकाश पहलेसे ही उपस्थित होगा वहाँ भटा अधकार कैसे और क्या करने आनेगा ? इसी प्रकार जिस हृदयमें पहुंचेसे ही अच्छे अच्छे भार उपस्थित होंगे उस हृदयमें दुष्ट भार केसे प्ररेश कर सकेंगे? और जद दुष्ट मात्र मनमें प्रदेश ही न कर सकेंगे तो फिर उनका निप भी उत्पन्न न हो सफ़ेगा और हमें उसके दूर करनेकी भी आनश्यकता न रह जायगी । आग बुझानेकी छिए पानीकी आपस्यकता होगी, पर जहाँ पहलेसे ही पानी होगा वहाँ आग क्या लगेगी ह

अधिकांश छोग बुरी प्रातों आर बुरे भागोंसे दूर तो अवस्य रहना चाहते हैं, पर वे सप्र अपने मनमें अच्छी बच्छी बातें और अच्छे अच्छे भाज

### सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति—९८

वे यह नहीं समझते कि जजतक मनमें प्रेम उत्पन्न न किया जायगा तबतक घृणा या ईर्ष्या द्वेप दूर ही नहीं हो सकता। जिस व्यक्तिके साथ हम घृणा करते हों उसके साथ तबतक हम वरावर घृणा करते रहेंगे जनतक हमारे हृदयमें उसके प्रति प्रेमका भान उत्पन्न न होगा । यदि हम किसी कारणसे भयभीत हो गए हों तो हम तवतक भयभीत ही रहेंगे जजतक अपने मनमें साहस न उत्पन्न करेंगे । इसलिए हमें केउल युरी वातोंको दूर करनेका ही प्रयान करना चाहिए, केवल इत नेसे ही हमारा काम न चल सकेगा, बल्कि उन दुरी वातोंको हटानेके ष्टिए हमें उनके स्थानपर अच्छी बार्तोकी स्थापना करनी होगी और तमी हम उन बुरी वातोंको दूर करनेमें सफल हो सकेंगे। मनकी उपमा एक उपजाऊ भूमिसे दी जा सकती है । यदि हम उसमें युरी बातोंका बीज बोऍंगे तो उसमें अधिकाधिक बुरी वार्त ही उत्पन्न होती जायँगी कोर यदि हम उसमें अच्छी वातोंको स्थान देंगे तो फिर अच्छी ही वातोंकी वृद्धि होनी जायगी। जन मनमें एक बार कोई अच्छा भाव भरी भौंति स्थापित हो जाता है तब वह धीरे धीरे आपसे थाप और भी अच्छी बार्ते छे भानेका प्रयत्न करता है । यदि हम और सत्र बातोंको छोड़कर सदा प्रसन्त ही रहनेका अम्पास कर छें और दह निधय कर छें कि इम सदा सभी दशाओंमें प्रसन्न ही रहेंगे तो भी हमारे मार्गकी अधिकाश कठिनाइयाँ आपसे आप दूर हो जावँगी । उस दशमें जन हमारे मनमें किसी प्रकारका दूपित भाव आने उमेगा तन हम सोचेंगे कि इस दृषित भानका परिणाम हमारे टिए हु खदायक होगा। वस यही सोचकर हम उस बुरी वातसे दूर रहेंगे, क्योंिक हम

नहीं छाना चाहते । वे व्यचकारको तो भगाना चाहते हैं पर उसके स्थानपर प्रकाश छाना नहीं चाहते और यही सबसे वड़ी कठिनता है। पहरेंसे ही सदा प्रसन्न रहनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं । अथना यदि हम एक मात्र सत्यको ही अपने हृदयमें स्थान दें और प्रण कर छें कि हम सत्यसे कमी निचलित न होंगे, तो भी हम अनेक प्रकारके दोपों और दु खोंसे अनायास ही दूर रहा कोरेंगे। सत्यकी प्रतिज्ञा न तो हमें झठ बोलने देगी न किसीकी चोरी करने देगी, न किसीकी निन्दा करने देगी और न इसी प्रकारका और कोई दुष्कर्म करने देगी। फिर उस सत्यकी कपासे हममें और भी अनेक प्रकारके श्रभ गुण आने छोंगे। हम न तो कायर हो सर्केंगे, न सशकित रहा करेंगे ओर न फिसीके साथ ईर्ष्या या द्वेप ही करेंगे ! मतल्य यह कि हृदयमें पहले किसी एक शुभ गुणको पूर्ण रूपसे स्थान दे लेना चाहिए और प्रतिज्ञा कर छेनी चाहिए कि वह शुभ गुण हम कभी अपने हाथसे न जाने देंगे । इस प्रतिज्ञाका स्वयं तो वहत कुछ शुभ परिणाम होगा ही, पर साधमें हममें और भी अनेक शुभ गुण आ जापेंगे और धीरे धीरे हम सन प्रकारके दुर्गुणोंसे सदाके टिए रक्षित हो जायेंगे । हमें तो इससे जो लाभ होगा वह होगा ही, पर साथ ही हमारे समाजको भी इससे अनेक छाभ होंगे । हमारी देखादेग्वी हमारे बहुतसे मित्र भी हमारे पथका अनुसरण करने छमेंगे। मतछ्य यह कि यदि हम केनल किसी एक गुणको भी अपने हृदयमें स्थान दें, तो उससे पहले तो स्वय हमारे मनमें अनेक प्रकारके गुण उत्पन्न होंगे और तन हमारे द्वारा हमारे समाजमें भी उन गुणोंका यथेष्ट प्रचार होने **टगेगा । एक वीजसे सहजमें सैकड़ों हजारों मुन्दर फाउ उत्पन्न होने** टमेंगे । तो फिर क्यों न प्रलेक व्यक्ति अपने मनमें ऐसे सन्दर बीजोंका आरोपण करे और क्यों न अपना तथा अपने समाजका बहुत बड़ा कल्याण करे ह

बद्धतसे छोग प्राय यही समझते है कि विचारोंका सम्बंध केवळ मस्तिप्कसे ही है। निचारकी जितनी ऋियाएँ और प्रतिकियाएँ होती हैं वे सब केवल मस्तिष्कमें होती हैं और उनका शेप सारे शरीरके साथ किसी प्रकारका सम्बंध नहीं होता । परन्तु यह समझना बहुत ही भ्रम पूर्ण है। वास्तिनिक वात यह है कि निचारका हमारे सारे शरीरके साथ बहुत ही घनिष्ठ सम्बाध है । यदि हम यह कहें कि एक प्रकारसे हमारा सारा शरीर ही मस्तिष्कमय है, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। शरीर-शास्त्रिके पडितोंने परीक्षा ओर अनुभन्न करके देखा है कि बहुतसे अन्धे आदिमयोंकी उँगरियों तकमें वहीं तत्व होता है जो साधारण छोगोंके मस्तिप्यमें होता है। बहुतसे अपे ऐसे होते हैं जो केवल हायसे छूकर ही अपने मित्रोंको पहचान छेते हैं, चीजोक रग बतला देते हैं, और इसी प्रकारके और ऐसे अनेक काम करते हैं जो साधारण छोग केउछ मस्ति-ष्क्रसे ही कर सकते हैं । इससे तथा इमी प्रकारके और अनेक अनुम र्वोसे यह सिद्ध होता है कि निचार काळ मस्तिष्कका ही व्यापार नहीं है, बल्कि वह हम्मरे समस्त शरीरका व्यापार है । हमारा सारा शरीर ही मानो एक निशाल मस्तिष्क है । जो विचार हमारे मस्तिष्कर्में उत्पन्न होता है वह तुरन्त ही आपसे आप हमारे सारे शरीरमें व्यास हो जाता है। कोई भयानक पदार्थ या दृश्य देखते ही शरीर धरधर कॉॅंपने लगता है और कोई विशेष आनन्दकी बात होते ही सारे शरी रमें रोमांच हो जाता है। यहाँतक देखा गया है कि निशेष दू खद समाचार सुननेके कारण मस्तिष्क और हृदयकी क्रियाओंके अतिरिक्त पाचनित्रया तकमें वाघा पहुँचती है। यहाँतक कि बहुत अधिक शोकका समाचार सुननेके कारण कुछ छोगोंके वाल कुछ घंटोंमें ही पक गए हैं । इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि जो भाव या निचार मनमें उत्पन्न

होता है, उसका प्रभाव केवल मस्तिष्क तक ही परिमित *न*हीं रहता चिंक सारे शरीरमें व्याप्त हो जाता है । अत हमें यह भी समझ छेना चाहिए कि जिस नात या कियासे कोई एक अग पीड़ित या निकारयुक्त होता है. उस नात या ऋियासे हमारे शेप समस्त अग भी पीड़ित या विकारपुक्त हो जाते हैं। अत यह सिद्ध हुआ कि हमारे मनमें उत्पन होनेवाले प्रत्येक विचारके परिणामखन्दप या तो हमारे शरीरमें किसी प्रकारके उछ आदिकी बृद्धि होती है और या किसी प्रकारका न्हास । परीक्षा और अनुभन आदिसे यह भी सिद्ध हो चुका है कि जो लोग सदा शान्त, प्रसन्न और साहसी रहते हैं उनके शरीरके कोपाणु भी बहुत ही पुष्ट और नीरोग होते हैं। परन्तु जो छोग सदा दुखी, चिन्तित सार मयभीत रहते हैं उनके शरीरके कोपाणु बहुत ही दुर्जळ और रोगी रहते हैं। इसटिए अपने शरीरके खास्यकी रक्षाके विचारसे प्रत्येक मनुष्यका यह पहत ही आपस्यक कर्तव्य है कि वह अपने मनमें सदा अच्छे निचार रक्खे और किसी प्रकारके बुरे या दृष्ट विचारको कभी अपने पास तक न आने दे। जन कोई आदमी यह बात अच्छी तरह समझ छेगा कि बरे भानों ओर निचारोंका शरीरके प्रत्येक कीपाणपर नहत ही बरा प्रभान पड़ता है, तम यदि वह समझदार होगा तो यथासाच्य अपने मनमे कमी कोई बुरा निचार न आने देगा। उस समय वह समझ छेगा कि सन प्रकारके रोगों ओर कर्योका मूल हमारे निचारोंमें ही है ओर तन वह उन दूर विचारोंसे ठीक उसी प्रकार दूर रहेगा जिस प्रकार छोग जहरीछे साँपों आदिसे दूर रहते हैं।

होग प्रावर दुए पिचारोंको अपन मनमें स्थान देते देते अपने गरी-रके कोपाणुर्ओको बहुत ही दुर्पेड और रोगी बना हेने हैं | इसका परि-गाम यह होता है कि उनके मनमें आपसे आप और भी अनेक दुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं । इसीसं आग चलकर लोगोमें बहुत सी बुरी छुरी छतें पड़ जाती हैं और वे अनेक प्रकारके पापों ओर अपराघों आदिकी ओर प्रष्टत होने लगते हैं । इस प्रकार वे रोगी भी होते हैं और पापी भी । परन्तु जो लोग अपने मनपर पूरा पूरा अधिकार रखते हैं, जो कभी अपने मनमें किसी प्रकारका दुष्ट निचार नहीं आने देते वे सदा झुखी और नीरोग रहते हैं आर ऐसे ही लोग संसारमें महपुष्य कहलानेके अधिकारी होते तथा बड़े बड़े काम कर दिखलाते हैं । हमें भी उचित है कि हम अपने मन तथा विचारोंको सदा दूपित होनेसे बचाते रहें और ससारमें सदा सुखी रहनेके साथ ही साथ अच्छे अच्छे काम करतेमें समर्थ हों ।

ससारमें जो अनेक प्रकारके कह, अयोग्यताएँ, तुटियों और अपराध आदि दिखाई देते हैं, उन सनका कारण वही है कि लोग वेज्ञानिक हैंगसे ठीक ठीक निचार करना नहीं जानते । जोगोंके निचार इतने दूपित होते हैं कि उनका चरित्र ही निज्जुल नष्ट और निरर्थक ही जाता है । यदि लोग सदा उचित रूपसे निचार किया को और अपने मनकी पूर्ण रूपसे वशमें रखतें, तो उनके मनमें कभी कोई अनुचित काम करने नेकी आकाक्षा ही न हो और न किसी हुरे कामकी ओर उनकी प्रष्टित ही हो । वास्तवमें दृषित निचारोंके कारण सबसे पहले मानव शरित्के कीटाणु ही दूपित होते हैं जो वादमें उन्हें और अनेक प्रकारके दोपोंकी ओर प्रश्च करते हैं । उसीके परिणामस्तरूप उनमें बहुत सी हुरी हुरी आदर्ते पढ़ जाती हैं, ररन्तु यदि शरिरके कीपाणु इस प्रकार दूपित न किए आयें तो संसारमें चारों ओर मुख और सचरित्रताका ही राज्य दिगाई दे ।

प्रत्येक मनुष्य सदा एक ऐसे विचार-सागरमे निमम्न रहता है जिसमें हर समय सन ओरसे व्हरें उठा करती हैं । यदि निरुद्ध दशामें वहा वे जानेताले तिचारोंसे तचनेकी योग्यता. सामर्थ्य और समझ हममें न हो, तो अवस्य ही हम उनकी छहरोंके साथ वहते चछे जायेंगे और अन्तर्मे किसी न किसी नाशक चट्टानसे जा टकरायेंगे । अत हमें जीवन क्षेत्रमें प्रविष्ट होते ही यह जात बहुत अच्छी तरह जान छेनी चाहिए कि हमारी जो शत्र निचार छहरियाँ हमें निपरीत दिशामें वहा छे जाती हैं उनसे अपने आपनो किस प्रकार बचाना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि किस प्रकारके निचारों और भानोंके द्वारा हम विरोधी निचारों और भानोंका प्रभान नष्ट कर सकते हैं । हमें अपने विचारों और भार्नोपर पूरा पूरा स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए । जन हम अपने विचारोंको ठीक तरहसे और उचित दिशामें प्रजाहित करना सीप्त छेंगे, तब आन्तरिक तथा बाह्य दोप हमपर अपना किसी प्रकारका प्रभाव न डाल सकेंगे । जो व्यक्ति अपनी वाल्यावस्थामें अथरा अधिकस अधिक अपनी युवारस्थामें अपने रिचारोंपर पूर्ण रूपसे अधिकार करना सीरा जाता है और जो उन्हें आवश्यकतानुसार निपरीत दिशामें जानेसे रोककर उचित और अभीष्ट दिशामें सचाछित करना सीख छेता है, वह बहुत यहा भाग्ययान् होता है । वही आदमी संसारमें सबसे अधिक सफ्छ होता है, क्योंकि वह जो कुछ करना चाहता हे वहीं कर छेता है।

निलायतमें एक आदमी ना जो पहले सदा नहुत ही दुखी, निराश और निरूसाह रहा करता था। सदा जिन्तित और खिन रहनेके कारण उसका जीनन एक प्रकारसे त्रिल्लुल नष्ट हो गया था। उसे अपने आपपर और अपनी योग्यतापर किमी प्रकारका निश्वास न रह गया था और उसने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि अन इस ससा-

### सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— १०८

रमें मुझसे कभी कोई काम न हो सकेगा। कुछ दिनों बाद उसने एक ऐसी खीले निग्रह किया जो बहुत ही प्रस्ताचित्त थी और सदा हैंसा करती भी। वह खी जन उसे खिल ओर हुखी देखती तन हैंस पड़ती शी ओर उसका खेट दूर करके उसे भी हैंसा देती थी। कुछ दिनें तक उस प्रस्ताचित्त खीके साथ रहनेके कारण उसकी मनोष्ट्रीत निष्टुछ बदछ गई और वह सदा प्रसन्त रहने छगा। इस प्रसन्त रहनेक उसके जीनन और चरित्रपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। थोड़े ही दिनोंमें उसमें उसमें उसमें अमीन और जासमानका फर्क हो गया। अन वह जा काम करता था उमीमें उसे सफ्जता होती थी। थोड़े ही दिनोंमें वह बहुत ही सुखी और सम्पन्त हो गया और उसके इन सारे सुख तथा सम्पन्ताका सुन्य कारण उसकी प्रसन्तित्त खीका सग साथ था।

अन्तर्में हम अपने पाठकोंको केवल यह बतल देना चाहते हैं कि मनुष्यमें नितने प्रकारक दोप आदि होते हैं उन सरका उद्गम भी स्वयं उन्हींमें होता है आर उन्हें दूर करनेका रामवाण उपाय भी स्वयं उसीमें होता है। मसारमें सर प्रकारकी मफलता प्राप्त करनेका एक मार उपाय यही है कि हम अपने जिचारोंको ठीक दिशामें प्रवाहित कों और उन्हें कभी दूपित न होने दें। जो लोग यह तत्व अच्छी तरह समझ छेते हैं उनके लिए ससारसे मानो दु ख और दिख्ताका सदाके छिए नाश हो जाता है।



## ८-कल्पनाशक्ति और आरोग्य।

#### **-€>**0€>-

विद्यायतमें एक बार एक पादरी एक अस्पताल्में लाया गया था । चह कई रोगोंसे इतना अधिक प्रस्त था कि उसमें सिर उठाने तककी शक्ति न थी । म जाने कैसे उसके मनमें यह वात बैठ गई थी कि मैंने अपने नकली दाँत निगल लिए हैं और अन वे दाँत अन्दर पेटमें जाकर मेरी कॉंतोंको काट रहे हैं। डाक्टरोंने अनेक प्रकारसे उसे समझा शुझाकर उसका यह अम दूर करना चाहा, परन्तु कुछ भी फल न हुआ। उसकी यह धारणा बराबर थनी ही रही। परन्तु इसके थोडे ही दिनों बाद उसकी छीका तार आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो नकली दाँत खो गए ये वे तुम्हारे जिस्तरके नीचे पड़े हुए मिछ गए हैं। यह तार पडते ही बह रोगी पादरी तुरन्त अपने मानसिक रोगते मुक्त हो गया। उसे अपनी मूर्यतापर बहुत पश्चात्ताप हुआ। बह तुरन्त उटकर छा हो गया और कपडे पहनकर तथा अस्पतालका जिल खुकाकर तुरन्त ही बहँसि पैदल चलता हुआ और जिना किसीकी सहायतासे आपसे आप अपने घर पहुँच गया।

इसी प्रकारकी एक खार नात एक बार हमारे एक मिन्न हाक्टरने बताबाई थी | वे बुळ दिनोंतक राजपूतानेकी कई रियासतोंमें रह चुके थे | एक बार उन्हें एक रियासतके किसी गाँवमें एक सरदारके बहुत नीमार होनेका समाचार मिटा | उस सम्दारके मनमें किसी प्रकार यह इद घारणा हो गई थी कि एक वडी सी काटी नागिन मेरे पेटमें पहुँच गई है जी पेटके अन्दरके सन अग काटे और खाए डाटती है | जाते ही सरदारकी नाज देखी और तम पेट देखा और कुछ देर तक सोचते रहनेके उपरान्त उन्होंने कहा—जान पड़ता है कि इनके पेटमें कोई काली नागिन है जो अन्दर ही अन्दर इनका पेट काट रही है। इतना सुनते ही सरदारकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । उसने समझा कि यही एक डाक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मेर रोगका ठीक ठीक निदान किया है । क्योंकि अब तक जितने डाक्टर साते ये वे सन यही कहते थे कि पेटमें नागिन किसी प्रकार नहीं जा सकती और यह केवल श्रम है । पर सरदार अपने आपको जिस रोगका रोगी समझता या वह रोग डाक्टर साहबने विना उससे कुछ पूछे ही बतला दियाथा। इससे डाक्टर साहत्रपर उसकी बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास हो गया । आक्टर-साहनने कहा कि मैं तुम्हें एक सताहमें विल्कुल नीरोग कर दूँगा और ऐसी दना दूंगा जिससे वह नागिन पेटमें ही मर जापगी और उसके दुकड़े दुकड़े कटकर पाखानेके रास्ते निकन जायँगे । यस, डाक्टर सा-हरने एक नुस्खा लिख दिया जो कुछ दस्तावर था, पर साथ ही उस नुस्खेमं एक ऐसी दना भी थी जिससे पाखाना निटनुट काठे रगका होता था । सरदारने पाँच छ दिन तक दम खाई । उन्हें निय कारे रगके चार पाँच दस्त हुआ करते थे और उनकी समहामें यही आता था कि मेर पेटकं अन्दरकी नागिनके अंग कट कटकर निकल रहे हैं। एक सप्ताह बाद डाक्टरने कह दिया कि वह नागिन विञ्कुल निकट गई । सरदारको पहलेसे ही अपने नीरोग होनेना विश्वास हो रहा था,

इस धारणाका परिणाम यह देखनेमें आता था कि वह सदा पेटमें बहुत विकट पीटा होनेका सा नाव्य किया करता था। उस सरदारके हुऊ मित्र उक्त डाक्टर साह्यको उसकी चिकित्साके छिए छेगए। टाक्टर साह्य उसके भागसिक रोगका सब हाछ तो पहुछे ही सुन चुके थे, उन्होंने इसटिए उसके पेटकी पीड़ा मी दिनपर दिन वरावर कम होती जाती थी और अन्तर्मे एक सप्ताहमें वे निल्कुल नीरोग हो गए।

उक्त दोनों उदाहरण निलकल एकसे ही हैं ओर उनसे हम एक ही परिणामपर पहुँचते हैं । पादरीका जनतक यह निश्वास था कि मेरे पेटमें नकरी दाँत चल्ने गए हैं जो मेरे पेटको अन्दर ही अन्दर काट रहे हैं. तनतक ससारकी कोई दवा उसको फायदा नहीं पहुँचा सकती थी और इसी टिए वह अनेक प्रकारकी पीडाएँ अनुभन किया करता था। उसे नीरोग करनेके लिए इस बातका विश्वास दिलानेकी आवश्यकता थी कि या तो वेदाँत पेटमें पहुँचे ही नहीं हैं और या यदि पहुँच गए है तो वे अब निकल गए है । जन उसे यह विश्वास हो गया कि दॉत पेटमें पहुँचे ही नहीं हैं तम वह आपसे आप मिना किसी प्रकारकी चिकिन्साके अच्छा हो गया । इसी प्रकार सरदारको इस वातका निश्वास होनेकी आनस्यकता थी कि या तो मेरे पेटमें नागिन पहेंची ही नहीं है ओर या यदि पहुँची है ता वह अन निक्रण गई है । जनतक उसे इन दोनोंमेंसे किमी एक प्रातका निश्वास न होता तप्तक उसके नीरोग होनेकी कोई सम्भापना ही नहीं थी। ज्यों ही उसे इस बातका निश्वास हो गया कि मेर पेटमेंसे वह नागिन निकाउ गई, त्यां ही वह आपसे आप अच्छा हो गया । वास्त्रपर्मे न तो पादरीके पेटमें कोई ढाँत ही पहुँचा था और न सरदारके पेटमें कोई नागिन ही धुमी थी। परनत दोनो ही केउल अपने निश्वासके कारण अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट भोग रहे थे और जब उन्हें उसके विपरीत विश्वास हो गया तब वे आपसे आप अच्छे हो गए । अच्छे अच्छे डास्टर हमें यह भी वतलाते हैं कि अनेक प्रकारके बड़े बड़े संफ्रामक रोग शरीरमें विप प्रतिष्ट होनेमे तो होते ही है, पर साथ ही उनका हमारी मानसिक अवस्थाके साथ भी बहुत घनिष्ट

# सामध्ये, समृद्धि और शान्ति— १०८

संकेगा और जब एक बार किसी प्रकार उसका विष हमारे शरीरमें प्रविष्ट कर जायगा तत्र हममें अपने आपको उसके प्रभारस उचानेकी शक्ति न रह जायगी, अपनी मानसिक द्रीलता आदिके कारण हम ती मानो पहलेसे ही उसके टिए तैयार वने वेठे होंगे । ऐसी दशामें हमाग शरीर उस त्रिपका कुछ भी प्रतिरोध या प्रतिकार न कर संकेता, परत यदि हम अपने मनको ठीक दशामें रक्खेंगे, उस रोगसे भयभीत न होंगे और मदा यही सोचते रहेंगे कि वह रोग हमको न होगा, तो एफ गर शरीरमें उसका निप प्रनिष्ट हो जानेपर भी हमारी कोई हानि न होगी । इसके तिना यह भी प्राय देखा जाता है कि जो दक्चित चिकित्सक अनेक प्रकारके भीपण ऑर सकामक रोगोंकी दिन रात चिकिसा किया करते हैं और जो सदा उन्हीं रोगींके रोगियोंसे बिरे रहते हैं, वे भी जल्दी कभी उन रोगोंसे पीड़ित नहीं होते । बहुतसे डाक्टर कीर दाइया आदि ऐसी होती हैं जो हैंजे, देग, चेचक सादिक दिनोंमें सैंफड़ों हजारों रागियोंकी चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा किया करती हैं, परन्तु उन्हें कभी वे रोग नहीं होते । इसका कारण यही है कि उनके मनर्पे इस वातका दह विश्वास होता है कि यह रोग हमें कभी न होगा और केवल अपने मानसिक वलके कारण ही वे उन रोगोंसे बचे रहते हैं। एक बहुत बड़ा पहल्वान था जो एक गर एक बहुत ही भयानक दृर्प देखकर और उमकी भर्यकरताका अनुमान मात्र करके हीं इतना दुर्जेल हो गया था कि वह आध सेर बोहा भी उठानिके योग्य -न रह गया या । बुछ ऐसे आदमी भी देखे गए हैं जो झारोफार्मसे

सम्बन्ध है। यदि हमार मनमें सदा उस सेकामक रोगका भय बना रहेगा और हमें सदा उससे पीडित होनेकी आशका बनी रहेगी, तो उस दशोमें हमपर बहुत सहजमें उस सकामक रोगका आक्रमण है। बहुत अधिक भयमीत हैं।नेके कारण क्रोरोफार्मकी शीशी देखते ही बेहोश हो गए हैं और उन्हें अख्न चिकित्साके ल्य्रि क्रोरोफार्म सुघा-नेकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। ऐस लोग अपनी मानसिक कियासे विना क्रोरोफार्मकी सहायताके आपसे आप वेहोश हो आया करते हैं।

एक बार एक डाक्टर साहब घरसे मळलीका शिकार खेलनेके छिए
निकले । रास्तेमें उन्हें समाचार मिछा कि पास ही एक ऐसा रोगी है
जिसे किसी फारणसे बहुत अधिक पीड़ा और कष्ट हो रहा है । उस
समय डाक्टर साहबके पास न तो औपचों आदिका वक्स ही था और न
उनके पास कोई दबा ही थी । पर फिर भी वे तुरन्त उस रोगीको
देखने चले गए। बहाँ जाकर उन्होंने उस रोगीको बहुत ही बन्छी तरह
देखा और तन मामूली आटेकी झुळ गोलियों बनाकर दे दों और कह
दिया ये गोलियों थोड़ी थोड़ी देरपर दी जायँ, दो तीन घंटेके अन्दर
रोगी निल्डुल अच्छा हो जायगा । डाक्टर साहबके जानेके बाद रोगीको
इस बातका नहुत अच्छी तरह निश्वास दिखा दिया गया कि जो डाक्टर
अभी तुन्हें देरनेके लिए आए थे वे शहरके बहुत नहे अनुभनी और
योग्य डाक्टर हैं और इनकी चिकित्सासे रोगियोंको अन्दर्य ही तुरन्त
लाभ होता है। इस निश्वासका परिणाम यह हुआ कि साधारण आटेकी
गोलियोंसे ही वह रोगी घोड़ी देरमें निन्दुल अच्छा हो गया।

ठीक इसीसे मिलता जुलता एक बार अनुभग एक बार हमारे एक मित्र डाक्टरने बतलाया था । उन्होंने कहा था कि जब में झाँसीमें था तब एक बार रातको बारह या एक बजे एक रोगी मेर पास बहुत चिन्ह्याता हुआ आया । यूजनेपर माद्रम हुआ कि अंभेर रातमें उसे रात्वोमें पिस्ट्रने काट लिया था । मैंने सोचा कि इस समय इतनी रातको फंपाटंडरको बुलजाना और अस्पताल खुलबाकर दया निकल्जाना बहुत

ही कठिन है, इसलिए मैंने उसे केनल विश्वासके वलसे अच्छा करना चाहा । मैंने उससे कहा कि भाई अगर में तुम्हें कोई दवा हूँगा तो .उससे तुम्हें कई घटोंमें आराम होगा, पर मुझे बिच्छूके काटनेका एक मन्त्र मालम है जिससे निच्छुका जहर पाँच मिनटके धादर ही निल्डुल रतर जाता है। तुम जाकर सामनेक नीमके पेड़मेंसे एक छोटी सी खाळ तोड़ छाओ । वह आदमी किसी तरह रोता ओर कराहता हुआ उस पेड़के पास गया और बड़ी कठिनतासे एक ठोटी सी शङ तोड़ लाया । मैंने उसी टालसे उसके काटे हुए स्थानको थोड़ी देरतक बार बार छुआ और साथ ही मैं यों ही झुठ मूठ कुछ मन्त्र भी पढ़ता गया । दस ही मिनटमें केनल विश्वासके कारण उसका सारा जहर उत्तर गया और वह प्रहुत प्रसन्नतासे वहाँसे चटा गया । इतना कह चुकनेके वाद डाक्टर साहजने बहुत हॅसते हुए कहा था कि इसके बाद में कई बरस तक झाँसीमें रहा, तउने मरे पास निष्छुके काटे बहुतसे आदमी दूर दूरसे आने छ्यो । मैं उन्हें छगाने ऑर खानेकी दवा देकर अच्छा करना चाहता था, पर वे छोग दत्रा छेनेके छिए राजी ही न होते थे और केउछ मन्त्रउछते ही अच्छे होना चाहते थे। बन्फि उनमेंसे अधिकाश तो नीमजी डाल अपने साथ ही हे आया करते थे। यद्यपि स्वयं मेरा मन्त्रज्ञाङपर कभी किसी प्रकारका विस्तास नहीं था स्रोर न अब है, पर विद्यासका यह प्रत्यक्ष फरू मैंने स्वयं **अ**पनी शैंखोंसे एक दो वार नहीं सैकड़ों वर देखा है।

एक बार फिलाडेलिस्यामें एक प्रकारका बहुत ही भीपण और समामक व्यर पैटा। उस समय वहीं डाक्टर रश नामक एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध डाक्टर थे जो उस कारके बहुत बढ़े चिफियक समरी जाते थे। उस कारके सम्बाधमें जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें **ळिखा था कि डाक्टर रशकी उपस्थिति ही बहुत बड़ी दवा थी । केव**ळ जन्हें अपने सामने उपस्थित देखकर ही बहुतसे ऐसे रोगी भी आपस<u>े</u> आप अच्छे हो जाते ये जिन्हें टाक्टर साहन कोई दवा ही नहीं देते थे। भानो डाक्टर साहवकी वार्ते ही बुखार उतार देनेके लिए काफी थीं।

एक बार एक युनती थिएटर देखनेके छिए गई । वहाँसे किसी कार. णसे उसका जी हुनने छगा और वह बेहोश होने छगी। उस समय उसका प्रेमी भी जो कि एक टाक्टर था उसके साथ ही था। जब उस स्त्रीने कहा कि मेरी तबीयत बहुत घनराती है और मैं बेहोश हुई जाती हैं. तव उस डाक्टरने चट अपने जेनमेंसे एक चीज निकालकर उसके मुँहमें डाल दी और कहा कि यह गोली अपने मुहमें रखकर इसका रस चूसी । इससे पाँच मिनटके अन्दर ही तुम्हारी वेहोशी दर हो जायगी. छेकिन यह गोछी निगछ मत जाना । वह स्त्री उसे भुँहमें रखकर बेहो-शीकी हाछतमें ही उसका रस चूसने छगी और थोड़ी ही देरमें उसे माख्म होने लगा कि भैं अच्छी हो रही हूँ । इसके क्रु ही देर बाद बह निव्युत्व होशमें मा गई। इसके उपरान्त उसे यह जाननेका युतहरू हुआ कि आखिर यह गोटी कैसी है, जिससे इतनी जल्दी इतना टाम हुआ और जिसे निगटनेके टिए मनाही की गई थी । जर उसने मेंहमेंसे वह चीज निकालकर देखी तो उसके आधर्यका ठिकाना न रह गया । वह एक मामूळी बटन था और उसी बटनका रस चूसकर वह होशमें आई यी।

इसी प्रकारके और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते है जिनसे यह बात भटी भाँति सिद्ध हो सकती है कि मनका निश्वास ही अनेक प्रकारके रोग आर्टिमें सबसे बढ़कर फायदा करता है। अरीरमें जो रोग होता है वह तो होता ही है, पर उससे कहीं अधिक वह रोग हमारे मिलाष्में—हमारे निचारमें—होता है। हमारे देशमें बहुतसे लोग फीटव ओर सामुद्रिक आदिपर निधास करते हैं ओर ज्योतिभियों आदिके कहनेपर धूरा निधास रखकर उनके बतलाए हुए समयपर आपसे आप ग्रीमार एइ जाते हैं ओर तब कहते हैं कि ज्योतिपीजीने बहुत ठीक फल बतलाया था। हम यह नहीं कहते कि ज्योतिपीजीने बहुत ठीक फल बतलाया था। हम यह नहीं कहते कि ज्योतिपिजींन कहना ठीक हुला करता है या गलत, हम तो केवल यही बतलाना चाहते हैं कि हमारा विधास ही हमारे लिए सबसे अधिक फल्ड्यायक होता है और निशेषत जिन लोगोंका हृदय हुईल होता है उनपर इस प्रकारके निधासका और भी अधिक परिणाम होता है।

कुछ जादूगर जादूका एक प्रकारका खेळ करते हैं। ये हुछ जड़कोंको अपने पास जुटा छेते हैं और उन्हें अनेक प्रकारको वातें झुनाकर
धीर धीर उनके मनको यहाँ तक अपने वशमें कर छेते हैं कि जो हुउ
फहते हैं उसे वे एडके निख्कुळ सच समझ छेते हैं और उसीफ अनुसार काम करने छाने हैं। यदि वह जादूगर कहता है कि तुम्हारे
कपडोंमें आग छगी है तो वे यही समझ छेते हैं कि सचमुच हमारे कपबोंमें आग छगी है और वे उसे बुझानेका सा नाव्य करने छगते हैं। यदि
उनसे कहा जाता है कि पानी वरस रहा हे तो वे छायामें होते हुए भी
छाया ढूँवते फिरते हैं। इन सनका कारण यही है कि आदूगर उनके
भनमें जिस बातके प्रति पूरा पूरा निश्वास उरम्ब कर देता है उसीको
वे निख्कुळ ठीक समझने छगते हैं। वास्तामें स्वयं उनका नियास ही
ध्वाम करता है।

हमारी फल्पना शक्तिका हमारे शरीरपर बहुत वड़ा प्रमाव पहता है। परन्तु हमर्मेसे बहुत कम खोग ऐसें हैं जो उस शक्तिका ठीक ठीक मतुमान मर सकते हों। यदि दस वीस आदमी मिठकर किसी एक आदमीक

पींठे पड़ जायें और उसे पागल सिद्ध करना चाहें तो वे बहुत सहजमें उसे पागल बना सकते हैं। इसका कारण यही है कि व सब लोग मिलकर अपने आचरण और व्यवहार आदिके कारण उसके मस्तिष्कर्मे यह बात भर देते हैं कि वह पागल है और तब वह सहजमें ही पागल हो जाता है। यहीं भारतन्तर्पमें एक भँगरेज नत्रयुक्त अफसर था जो दिन भर बहुत अधिक काम करनेके कारण और यहाँकी भीवण गरमी न सह सक्तेंके कारण बहुत दुखी मार चिन्तित हो गया था और इमी कारण उसकी तबीयत कुछ खरान हो गई थी। वह एक बाक्टरके पान गया । डाक्टरने बहुत अन्छी तरह उसकी जाँच की और कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य आदिके सम्बाधमें सन वार्ते कल में एक पत्रमें लिख-कर तुम्हारे पास भेजेंगा। दूसरे दिन उसे उस डाक्टरका एक पत्र मिना जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बायाँ फैफड़ा निल्कल खरान और वैकाम हो गया है और तुम्हारा जिगर भी निल्कुल खरान हो गया है। इसिटिए उचित है कि तुम अपने सन कामोंकी बहुत जल्दी पूरी व्यवस्था कर हो। यद्यपि अभी कई हफ्तों तक तुम जीते रहोगे, तो भी तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अपना कोई महस्त्रार्ण कार्य अनिश्चित दशामें मत छोड़ी ओर उसकी ठीक ठीक व्यवस्था कर छो। इस परका उस नम्युमक अफसरपर बहुत ही बुरा प्रभाग पड़ा और उसकी दशा रसात होने छगी । पहुँउ चीत्रीस घटाँके अन्दर ही उसे कड़ेजेमें तहत ज्यादा दरद होने लगा और साँस लेनेमें बहुत कठिनना प्रनीत होने लगी। वह अपने मनमें यही धारणा करके विस्तरपर पद गया कि अब मेरी मृत्य बहुत समीप आ गई है और मै उठ न सकुँगा । रातके समय उसकी दशा और भी जन्दी जन्दी खरात्र होने छगी । उसने अपने नौकरको भेजकर डाक्टरको फिर बुख्याया । डाक्टरने आते हा देखा कि

उसकी दशा पहुत खराव हो गई है। उसे वहुत आक्षर्य हुआ। उसने कहा कि कछ तो जप मेंने तुम्हें देखा था तत्र तुम्हारी यह दशा नहीं थी। एक ही दिनमें तुम्हें यह क्या हो गया ?

बह नवसुनक बहुत ही कमजोर हो गया था । उसने बहुत ही धीमे स्वरमें कहा कि भेरे जिगरमें कोई भारी रोग हो गया है !

टाक्टरने कहा—जिगरमें १ कल तो तुम्हारा जिगर निष्कुल ठीक था।

नमयुम्कने पूछा—ओर मेरे फेफड़ोंका क्या हाल हे

टाक्टरने उत्तर दिया—आदिर तुम्हें हो क्या गया है १ जान पड़ता है कि तुम शरान तो कभी नहीं पीते । तुम्हारे फेफ़ड़े भी ठीक ही हैं । रोगीने बहुत ही धीरेंसे कहा--यह सन तुम्हारे पनकी कृपा है । तुम्हीने

न कल लिखा था भि अन तुम कुछ ही हफ्तों तक जीओंगे। टाक्टरने कहा—मरे लिखनेका मतल्य तो सिर्फ यह था कि तुम कुछ

टाक्टरने कहा—मरे िखनेका मतल्य तो सिर्फ यह था कि तुम मुख हफ्तोंके लिए पहाड़पर चले जाओ तो तुम्हारी तनीयन निल्उन्ट ठीक हो जायगी।

रोगीक मुँहपर मुददर्ग छाई हुई थी ओर उसके शरीरों पुळ भी दम न था। उसने बड़ी फठिनतासे अपने सिरहानेसे डान्टरका वह पत्र निकालकर उस दिखलाया। उसे देखते ही ढान्टर चिद्धा उठा—और यह तो दूसरे मरीजके नामका पत्र था। जान पड़ता है कि भेरे सहकारीने भूटसे तुम्हारे टिफाफोर्स दूसरे रोगीका पत्र रख दिया।

इतना सुनते ही वह रोगी उठकर 1ठ गया और युक्त ही घंटोंमें निज-युक्त भटा चगा हो गया !

एक डाक्टरी स्कूटमें एक ग्रहत बड़ा और प्रसिद्ध डाक्टर निर्धार्थ-र्योकी चिकित्सारमञ्जली शिक्षा दिया करता था । वह अपने निर्धार्थ- योंको प्राय यही उपदेश दिया करता या कि अपनी कल्पना शक्तिसे सदा होशियार रहना चाहिए और कमी यह न सोचना चाहिए कि हम त्रीमार हैं। वह कहता था कि निद्यार्थियोंको अनेक प्रकारके रोगोंके रुक्षण और निदान आदि बतराए जाते हैं । परन्तु किसी तिदार्थाको उन उक्षणोंको स्वयं अपने आपपर कमी न घटाना चाहिए और यह न समझ लेना चाहिए कि इस रोगसे तो हम भी पीड़ित हैं । उसने मुख पुस्तकके छेखकसे खब अपना एक अनुभव कहा था । इसने बतछाया था कि एक बार मेरी यह धारणा हो गई कि मुझे एक निकट रोग हो गया है । मेरी यह धारणा इतनी दढ़ हो गई कि किसी दूसरे डाक्टरसे अपना हारु कहने तकका मुझे साहल न हुआ | मैं सीचता था कि मर जाना अच्छा है, पर किसी दूसरे डाक्टरसे अपना हाळ कहना अच्छा नहीं है । मेरी भूख निल्कुल जाती रही, दिनपर दिन शरीर दुर्बछ होने छगा और मैं अपना अव्यापनका कार्य करनेमें जिलकुछ असमर्थ हो गया । एक दिन मेरा एक डाक्टर दोस्त मुझसे मिलनेके **टिए आया**। मेरी दशा देखकर उसें बहुत आर्थ्य हुआ । वह मुझसे पुछने छगा कि तुम्हें क्या हुआ है । मैन उसे सम हाछ बतछाया और कहा कि भें समझना हूँ कि मुझे अमुक रोग हो गया है, परन्तु बहुत क्ष्य वादनिगद करके उसने अच्छी तरह मुझे निश्वास दिला दिया कि मुद्दे किसी प्रकारका के ई रोग नहीं है। जब मुद्दे अच्छी तरह विश्वास हो गया तब मेरी दशा सुधरनेमें कुछ भी देर न टगी । दो ही चार दिनोंमें में त्रिउट्च ठीक और पह रेकी ही तरह ही गया । मुझे मूख भी छमने छमी और मैं पहलेकी तरह हृश्पृष्ट भी हो गया ।

चिकित्साशास्त्रके इतिहासमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण मरे पड़े हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि बहुतसे लोग केवल किसी रोगकी कन्यना

### सामध्यं, समृद्धि और शान्ति— ११६

करके ही उस रोगसे पीड़ित हो जाते हैं। एक बार विलायतके चिकिसा-शास्त्रसम्बन्धी एक सामयिक पत्रमें नीचे लिखी दो घटनाएँ प्रकारिन हुई थीं।

एक बार उन्दन्ते रहनेवाले दो आदमी एक ऐसे देहातमें गए जहीं एक विशेष प्रकारका भीषण उनर बहुत जोरोंसे फैला हुआ था! दोनों आदमी रातको एक ही स्थानपर सोए । उनमेंसे एक आदमी तो बहुत मजहूत दिख्का था और अपने सम्यन्यमें व्यर्थकी और झुठी कन्यनाएँ नहीं करता था। वह जन प्राप्त काल सौकर लग, तन निलकी मौंति निल्कुल भला चेंगा था। परन्तु दूसरा आदमी कमजीर दिल्का था और बहुत जस्दी अपने आपको रोगी समझ लिया करता था। उसे मारे चिन्ताके रातभर नींद नहीं आई थी और उसकी हाल्त खरान हो रही थी। छोगोंने यही समझा कि इस समय यहाँ जो जर फैला हुमा है, वही इसे भी हो गया है। हारन्त तार देकर उन्दनसे एक अच्छा डान्डर खुलनाया गया। डाक्टर भी बहुत जन्दी ही आ पहुँचा। उसने आते

ही उस आदमीके शरीरकी परीक्षा की और कहा कि इमे ज्वर निल्डुख नहीं हुआ है । इसने केवल अपने आपको रोगकी कल्पना करके ही रोगी बना लिया है । इस प्रकार कोई रोग न होते हुए भी उस व्यक्तिने अपने आपको स्वय ही रोगी मान और बना लिया था । इसी प्रकार एक बार और दो आदमी एक मक्तानमें जाकर ठहरें थे।

इसी प्रकार एक बार और दो आदमी एक मकानमें जाकर ठहरें थे। वस मकानमें कुछ ही दिनों पहले एक ब्यादमी हैनेसे मर जुका था। उन दोनोंमेंसे एक आदमी तो उसी कमेमें सोया जिसमें पहले टैंजेक \_ रोगी मरा था। परन्तु, उसे यह बात माउम नहीं भी कि इसमें हैंनेका कोई रोगी मरा है। यह रातभर बढ़े आनन्दसे सोया रहा और समेरे उसे किसी प्रकारकी शिकायन नहीं हुई। दूसरा आदमी एक दूसरे कम- रेमें सोया था। पर रातके समय किसी अनजानने उससे कह दिया था कि इसामें बुद्ध दिनों पहले एक आदमी हैजेसे मर चुका है। रातमर मारे चिन्ताके उसे नींद न आई और संबेरे उठते ही उसे सचमुच हैजा हो गया और अन्तमें वह उसी रांगसे मर भी गया।

छोग इस प्रकारकी वार्ते प्राय पड़ा और सुना करते हैं और उनपर पूरा पूरा निश्वास भी रखते हैं । परन्तु फिर भी न जाने क्यों उनसे पूरी पूरी शिक्षा नहीं प्रहण करते और समय आनेपर जबरदस्ती ही अपने धापमें किसी न किसी प्रकारके रोगजी कन्पना कर ठेते हैं और अन्तमें उसी रोगसे पीड़ित भी हो जाते हैं। ज्यों ही हमारे मनमें इस जातका पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अमुक रोगसे पीड़ित हो रहे हैं त्यों ही मानों हम उस रोगको अपने ऊपर आजमण करनेके छिए निम-न्त्रित कर बैठते हैं । परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उस रोगके सब लक्षण हममें उत्पन्न होने छगते हैं और हम सचमुच उस रोगसे पीड़ित हो जाते हैं 📗 उस समय हमारे मन और शरीरकी जीउनी शक्ति नप्ट होने और निपरीत दशामें कार्य करने छगती है। रोगोंसे बचनेकी हममें जो शक्ति होती है वह आपसे आप नष्ट होने छगती है और हम बरानर रोगी होते जाते हैं । अत प्रत्येक समझदार मनुष्यका यह परम कर्तव्य है कि वह कभी इस प्रकार व्यर्थ अपने रोगी होनेकी कल्पना न किया करे, क्यों कि रोगकी कन्यना मनुष्यको कभी रोगी बनाए निना नहीं छोड़ती।



# ९-आरोग्यपर विचारोंका प्रभाव।

#### **--d>**∞∞**b**--

किसीने कहा है कि तुम्हारा सनसे बदा शत्रु, तुम्हारा वही मित्र है जो तुमसे भेंट होनेपर कहता है कि क्या हाल है, आज तो तुम्हारी तबीयत कुळ ठीक नहीं माख्म होती । बस ज्यों ही तुम अपने मित्रके मुँहसे यह बात मुनते हो, ल्यों ही तुम्हारी तनीयत खराब होने ल्यावी है। मानो वह मित्र यह एक बात कहकर ही तुम्हारे मिस्तिष्कों रोगी होनेकी कल्पना लस्पन करके किसी न किसी रोगका बीज बो देता है।

मानसिक शिक्त कितनी प्रबल होती है और उसका शरीरपर किनना सिक प्रभाव पड़ता है, इसका एक सबसे वड़ा प्रमाण यह है। जिन लोगोंकी कम्पनाशिक बहुत प्रबल होती है वे एक प्रकारका हिमाटिज्मका खेल किया करते हैं। वे किसी दुर्बल्हद्य मनुष्यको चुन लेते हैं और उस पर लपनी कस्पना शक्तिका इतना अधिक प्रमान डालते हैं को उस पर लपनी कस्पना शक्तिका इतना अधिक प्रमान डालते हैं कि वे जो इन्छ उससे कहते अध्या उसके मनमें जो विचार उत्पन्न करना चाहते हैं ठींक यही निश्वार उत्पन्न कर देते हैं। केवल मनमें वह निश्वार ही उत्पन्न नहीं करते, बेलिक उसके शरीरपर उसका परिणाम भी उत्पन्न करके दिख्ला देते हैं। वे उससे कहते है कि देखो हम तुम्हें गरम लोहेते दागते हैं और इतना कह कर वे उसके किसी अंगएर जिल्हु उठडा केहि सिका रख देते हैं। परन्तु उस आदमीके मनमें तो यही मान रहता है कि में गरम लोहेसे दागा जा रहा हूँ। इसलिए फल यह होता है कि उसके जिस अंगएर ठंडा सिक्का रक्खा जाता है, उस अगपर वैसा ही छाला हो आता है जैसा गरम लोहेसे दागनेसे हुआ करता है।

जन कि एक ब्यादमी अपने मनोनव्हें दूसरे ब्यादमीके शरीरपर छावें तक उत्पन्न कर सकता है, तन यदि वह अपने त्रिचार या मनो-बब्धें अपने शरीरका कोई रोग दूर कर छे तो इसमें आधर्यकों कोई बात नहीं है । जन कि एक आदमी किसीनो ठडे जब्से भरा हुआ गिखास पिछाकर और उसके मनमें यह भानना उत्पन्न करके कि इसमें शराव है, उसे बैसे ही नचा सकता है जैसे शरान पीकर कोई नाचता है, तत्र यदि आदमी अपने आपको रोगसे मुक्त करनेकी भानना करके नौरोग हो जाय, तो इसमें आधर्यकी कोई बात नहीं है।

मनुष्यापर तो इस प्रकारकी मानसिक कियाओंका जो कुछ प्रमान होता हे वह तो होता ही है, पर पशुओंतकपर इसका प्रभान होता हुआ देखा गया है। एक बार एक घोड़िके मनमें यह निचार उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया गया कि वह बीमार है। उसे चारों ओरसे कम्बङ ओढ़ा दिए गए और उसके शरीरपर कई तरहकी दवाओंकी मालिश होने लगी । उसकी उसी प्रकार सेना शुश्रुपा होने लगी, जिस प्रकार उसकी वीमारीकी हाक्तमें हुआ करती थी । इन सन उपचारोंका फल यह हुआ कि उस घोडेकी भूख निङ्कुङ नन्द हो गई और उसने खाना पीना निरमुख छोड़ दिया । यदि उसे जनरदस्ती कुछ खिडाने पिडा-नेका उद्योग किया जाता, तो उमर्ने सफळता नहीं होती थी ! इसी प्रकारका एक और प्रयोग एक दूसरे घोड़ेके साथ किया गया । उसके पैरपर इस प्रकार मरहम पट्टी की गई जिस प्रकार किसी घोड़िक पेरमें चोट छग जाने और उमके छँगड़े हो जानेपर की जाती है । इन सन वार्तोका परिणाम यह हुआ कि दो एक दिन वाद, जब वह चछाया गया, तत्र तर् छँगड़ाकर चडने छगा ।

स्वय माता पिताकी आशंकाओं आदिका उनके छोटे छोटे पाछकों आदिपर भी प्रभाव होता हुआ देखा गया है । जिन दुर्नलहृदय माता-ओंको सदा इस बातकी चिन्ता छगी रहती है कि कहीं हमारा छड़का बीमार न हो जाय, कहीं उसे नजर न छम जाय, कहीं वह डर न जाय, कहीं उसे भूत प्रेतकी बाधा न हो जाय, उन माताओंके वर्ष खय उन्हींकी आशंकाओंके कारण अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं, बल्कि यों कहना चाहिए कि वे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके आपसे आप शिकार हो जाते हैं। जब कमी पास पड़ोसमें किसी छड़केको कोई बीमारी होती है तब माताएँ प्राय यह चिन्ता करने उगती हैं कि कहीं वही बीमारी हमारे छड़ नेको भी न हो जाय । वे दिन रात उस बीमा-रीके छक्षण अपने छड़केमें ढूँढ़ा करती हैं, और उसीके सामने प्राप ऐसी बातें किया करती हैं, जिनसे उस बालकके हृदयमें उस रोगका भीपण चित्र खिच जाता है। बस, नहीं चित्र कुछ समयमें अपना काम कर जाता है और बाल्क अकारण ही उस रोगसे पीदित हो जाता है।

मूछ पुलाक के खेलक ने एक बार एक ऐसी खींको देखा था, जो दि । रात अपने छड़के के स्वास्थ्यक सम्बन्धमें चिन्तित रहा करती थी। वह दिन मरमें दस पाँच बार उस छोटे बालक से बहा करती थी कि बेटा, आज तो दुम्हारा चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है। आज तुम्हें तबीयत खराक तो तुम बीमार जान पड़ते हो। आज तुम्हारा जी कैसा है। आज तुम्हें तबीयत खराक तो नहीं माद्यम होती। साथ ही वह उसे तरह तरहकी दवाएँ भी दिया करती थी। सिर्फ अपने छड़के साथ ही उसका यह व्यवहार नहीं था। घरमें और जितने छड़के बच्चे थे, उन समके साथ भी वह इसी प्रकारकी बोतें किया करती थी। उसे सदा इस बातकी चिन्ता छगी रहती थी कि कहीं कोई छड़का नंगे सिर बाहर न निकट जाय,

स्मीर उसे सरदी न हो जाय । कहीं उसके पैर पानीमें न मींग जायें कोर कहीं उसे बुखार न वा जाय । इस प्रकारकी वार्तोसे वचाए रखनें कि ए यह उन्हें दिन रात सचेत किया करती थी और कहा करती कि अगर तुम छोग मेरी वात न मानोगे तो तुम्हें अमुक रोग हो जायगा, अमुक व्याधि आ घेरेगी, आदि आदि । मतछ्य यह िक वह दिन रात अनेक प्रकारके निकट रोगोंके चित्र उनके हृदय-प्रटूछपर खींचा करती थी । इस प्रकारकी दिन रातकी नार्तोक परिणाम भी वहीं होता था, जो होना चाहिए । अर्थात् घरके अनिकाश नाष्ट्रक सदा किमी न किसी रोगासे पीड़ित रहा; करते थे आर वह कहा करती थी कि मैं क्या करूँ, घरके नीमार छड़कोंकी सेनाशुश्रूपा करनेते ही मुझे छुटी नहीं मिछती और इसी छिए मैं कहीं वाहर घूमने फिरने नहीं जा सकती ।

वाल तेंकि स्वास्थ्यके सम्बाधमें जो देशा उस श्रीकी थी, ठीफ वहीं उसके परिकी भी थी। वह अपने छोटे छोटे उच्चेंको अपने पास बुछा- कर प्राय उसकी नाड़ी देखा करता था और कहा करता था कि आज तो तुम्हारा प्रदन गरम माइम होता है, आज तो तुम्हें बुखार आना चाहता है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुमने होता देखारा अपने आपको बीमार समझने छम जाता था और जाकर विस्तरपर पढ़ हा करता था।

प्रत्येक माता पिताको इस प्रकारकी दुष्ट भावनाओं और कप्यनाओंसे सदा वचते रहना चाहिए और अपनी मूर्ग्वताके कारण प्रचीम कभी किसी प्रकार रोग या पीड़ा आदिका भाव न भरना चाहिए । ऐसी वार्तोका फल केवल यही होता है कि जिन रोगों आदिसे वे क्षपने

वचोंको बचाना चाहते हैं, वे रोग अनायास ही उन्हें आ घेरते हैं। जरा उस बाळककी दशाकी कल्पना तो कीजिए जिसे दिन रात तरह तरहके रोगोंकी आञकाओंसे भयमीत रक्खा जाता है, जिनके सामने दिन रात रोगोंकी ही बार्ते की जाती हैं, जिन्हें सदा यही कहा जाता है कि अमुक काम न करो, अमुक तरहसे मत रहो, आदि। इस प्रकारकी पार्ते सुनते सुनते वचा यही समझने लगता है कि मैं या तो रोगी हूँ और या बहुत जल्दी रोगी हो जाऊँगा । वह यह भी समझने लगता है कि संसा-रमें अधिकाश काम ऐसे ही हैं जिन्हें करनेपर मनुष्य रोगी हो जाता है और बहुत थोड़े काम ऐसे हैं जिनके करनेसे वह रोगोंसे रक्षित रह सकता है। वस, उनके हृदयमें रोगों और उन्हें उत्पन्न करनेनाली परि-स्थितियोंकी भीषण कल्पना स्थान कर छेती है ऑर उन्हें कभी नीरोग और मुग्नी नहीं रहने देती। अत प्रत्येक माता पिताको यह बात अच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि इस प्रकारकी वार्तोसे बचोंका स्वारुय दुरी तरहसे नप्ट हो जाता है और उन्हें बचोंके सामने इस प्रकारकी बातें करने अथना स्वयं अपने मनमें इस प्रकारकी भानना करनेसे सदा बचना चाहिए।

एक बार एक खीन मूळ पुस्तकके लेखकने कहा था कि मैंने एक दिन एक सामयिक पत्रमें एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें कई दु ख-पूर्ण घटनाओंका वर्णन था। उस कहानीका मुखपर यह प्रभाव इआ कि मैं दिन भर बीमारोंकी तरह विस्तर पर पढ़ी रही और मुझे तबीयत बहुत खराब माख्म हुई। नह कहानी एक प्रसिद्ध टेम्बककी लिखी हुई थी। उसकी रौळी बहुत ही ओजपूर्ण और प्रभावशालिनी थी। परन्तु, उसकी कथावस्तु बहुत ही भीषण और दुष्ट प्रभाव उत्पत करनेवाळी थी। उसी प्रभावके कारण उम खीके हृदयका दृषित थेश जामत हो उठा था, जिसने उसे दिन भर रोगियोंकी सी दशामें रक्खा था। प्राय-डाक्टरी पढ़नेत्राले विद्यार्थियोंकी भी यही दशा होती है। उन्हें शरीर शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए मुरदोंके अगोंकी चीर-फाड़ करनी पड़ती है, सदा रोगियोंमें रहना पड़ता है और अनेक प्रकारके निकट रोग देखने पड़ते हैं। दिन रात इस प्रकारके वातावरणमें रहनके कारण वे यदि प्राय रोगी नहीं तो कमसे कम रिक्रचित्त अवस्य रहने है और अक्सर उनकी तनीयत खरान और विगड़ी हुई सी रहती है।

परन्तु जो छोग सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा अपने खस्य होने ती ही भावना किया करते हैं, ने सदा नीरोग रहते हैं और उमकी तारीयत कभी खराव या भारी नहा होती । रोगकी अवस्थामें हृदय प्राय दुर्नछ हो जाता है और वह सहजमें अच्छे और तुरे, दोनों प्रकारके प्रभान प्रहण कर छता है। पर तु, खस्य होने की दशामें उसमें एक निशेष प्रकारका चछ हुआ करता है, निसके करण नह सब प्रकारके रोगों आदिसे रक्षित रहता है।

जन हम कभी बीमार पड़ते हैं और कोई बहुत ही प्रसन्नचित्त आ-दमी हमें देखनें ने छिए आता है, तो उसनी वार्तोंसे ही हमें एक निशेष प्रकारका बड़ प्राप्त होता है और हममें आशा तथा उत्ताहका संचार होता है। पर, जो छोग मनहूस होते हैं, उन्हें देखते ही हमें नदुत अधिक हु ख होता है। बात यह होती है कि वे आकर हमारी सारी आशा-ओंका नाश कर देते हैं और अपनी नातों और हान भानमें ही हमें प्रम खिन और निख्साह कर देते हैं। ये जन चछे जाते है, तन अपने पीछे एक प्रकारकी मुस्दनी सी छोड़ जाते है। एक बार हमारे एक मित्र किसी हृदयसम्बची रोगमे पीड़ित हुए थे और एक देवी आनातके कारण बहुत दुर्बेछ हो गए थे। उन्हें देखनेके छिए एक ऐसे मजन गए, जो कुछ मनहूस भी ये और जो दुनियादारी बिछकुछ नहीं जानते थे। उन्होंने रोगीके पास जाकर उन्हें देखा और उनसे बहुत ही निराशापूर्ण शब्दोंमें बातें की । उन्होंने कहा कि हमारे गाँवमें भी एक आदमीकी यही रोग हुआ था । परन्तु, क्या कहें यह रोग ही इतना भीपण और द्वप्ट है कि इससे जल्दी आदमी बचता ही नहीं, आदि आदि । इस प्रकारकी बातोंका उस रोगीके हृदयपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वास्तरमें दुरा प्रभाव पडनेकी बात ही थी। यद्यपि अन्तमें इस प्रकारकी वातोंका कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं पढ़ा तथापि ऐसी वार्ते कभी वाछनीय नहीं होती और उनका फल भी अच्छा नहीं होता। पर यदि मरते हुए रोगीको भी ढारस दिखया जाय ऑर कहा जाय कि इसमें तो हुउ हुआ ही नहीं और तुम बहुत शीघ्र विलकुल मीरोग हो जाओगे, ती उससे उसके हृदयमें एक नगीन बल्का संचार होगा और बहुत सम्भव है कि वह अच्छा हो जाय अथना कमसे कम कुछ समयके लिए उसकी मृत्यु टल जाय ।

रोगियोंको उत्साहित करने और प्रसन्न रखनेकी बहुत अधिक आव स्पन्नता होती है । यदि किसी रोगीक चिक्रिसक सम्बच्ची और नित्र आदि उसे सदा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न किया करें आर उसे इस वातकी आशा दिछाते रहें कि तुम बहुत ही शीघ पूर्ण नीरोग हो जाओंगे तो प्राय बह रोगी बहुत शीघ आरोग्य हो भी जायगा । जो चिक्रिसक स्वयं सदा प्रसन्न रहते हैं और अपने रोगियोंको भी सदा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करते हैं, उन्होंको चिक्रिस्समें सबसे अधिक सफलता होती है। पर जो चिक्रिसक मनहूस और रोनी स्रुतके होते हैं, वे अधिक योग्य होने पर भी, निशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सकने । चिक्रिसककी बारोंका दुर्बछह्दय रोगीपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अत वि किसको सदा यही उचित है कि वह रोगीको सदा प्रसन्न रखने और उसे ढारस वैँघानेका प्रयत्न किया करें । हमारे यहाँ भी छोलिम्बराजने अन्छे वेद्योंके लक्षण इस प्रकार दिए हैं—

गुरोरधीताखिळवेदाविच पीयूपपाणि कुदाळ कियासु ।
गतस्पृही धेर्यधरः रूपालु छुद्धोऽधिकारी भिषमीटदा स्थात् ॥
इस स्रोक्तें 'पीयूपपाणि ' पद बहुत ही अर्थपूर्ण और मार्मिक है ।
इसका साधारण अर्थ वह है कि वैद्यका हाथ अमृतके समान होना
चाहिए । मतल्य यह है कि उसके हा नक्त एर्श होते ही रोगीको यह
जान पहना चाहिए कि मुझे अमृतकी प्राप्ति हुई है । उसका हान लगति
ही उसे आनन्द और निश्वास होना चाहिए और यह बात तभी हो
सकती है जब कि वह प्रसन्नचित्त हो और रोगीको भी देखते ही प्रसन्न
कर सकता हो ।

बहुत से वैधोंका यह सिद्धान्त हुआ करता है कि यदि रोगीका रोग असाध्य जान पड़े, तो उसे स्पष्ट नतला देना चाहिए कि इस रोगसे तुम अच्छे नहीं हो सकते । इस तरहके कुछ पाधान्य चिकित्सक अपने मनके समर्भनमें यह तर्क उपस्थित करते हैं कि रोगीको चिकित्सक अपने मनके तिक ठीक अमस्या जाननेका अधिकार होता है और उस अधि-कारसे उसे बचित नहीं करना चाहिए । परन्तु यह सिद्धान्त नहुत ही हानिकारक और अमपूर्ण है । कोई चिकित्सक कभी दहताधूर्मक यह तो कह ही नहीं सकता कि मेरा निदान निल्कुल ठीक है और उसमें कभी गल्दी हो ही नहीं सकती । प्राय देखा गया है कि जिन रोगियोंके बारेमें बड़े बड़े मेंग्र और डाक्टर आदि जगन दे देत है ने रोगी भी कभी कभी आराम हो जाते हैं । इसल्पि, यदि किमी रोगीका रोग सबमुच असाध्य ही जान पड़े तो भी उससे कभी यह नहीं कहना चाहिए कि तुम नहीं बचोगे। निराशापूर्ण बार्तोका रोगीपर बहुत ही घातक परिणाम होता है और आशापूर्ण नार्ते उसकें स्वारुयके छिए बहुत ही छाभदा यक सिद्ध होती हैं।

प्राय ऐसे रोगी टेखनेमें आते हैं, जो अपने रोगसे मुक्त होनेके िए सन प्रकारके कप्ट सहनेके िए तथार होते हैं। वे चाहते हैं कि चाहे जेंसे हो, हम बहुत जब्दी अच्छे हो जायें। उन्हें कोई योग्य चिकित्सक मिछ जाता है, अयना कोई पेटेण्ट दवा मिछ जाती है और वे शीप्त आरोग्य हो जाते हैं। बहुतसे छोग आन हना नद्धकर या किसी झरने, कुंड, तीर्थ आदिमें ज्ञान करके अच्छे हो जाते हैं। अपने अच्छे होनेका कारण वे चाहे जा कुछ समझा करें, पर वास्तवमें वे हसी छिए अच्छे होते हैं कि अच्छे होतेसे पहछे ही बे अपनी प्रश्चित आरोग्यकी ओर कर ठेत हैं। वे स्वय ही और अनकानमं अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना टेते हैं कि साधारण साधनोंसे भी सहजर्में नीरोग् हो जाते हैं।

यदि हम छोगोंमें कोई सबसे उडा दोष ह, तो वह यही कि हम अपने अन्तस्य बच्पर निर्भर नहीं रहते, यहाँ तक कि हम उस बच्से परिचित ही नहीं होते । इसी ठिए हम लोगोंको छाचार होफर बाढा उप-चारों आदिपर ही निर्भर रहना पडता है और हम स्वाउच्यी न रहात पराउच्यी हो जाते हैं । प्रशेक समझदार मनुष्यका यह परम कर्तव्य है कि वह इस प्रकारकी शोचनीय मनोग्रतिका सदाके लिए अन्त कर दे, और इस वातका भटी मोंति झान प्राप्त करें कि हमारे मनमें ही हमें नीरोग करनेजी किननी अधिक शक्ति है । जर हम यह यात जान ठेंगे, तब बहुत सहजमें पूर्ण और स्वायी शारीरिक सुख तथा मानसिक शान्ति प्राप्त कर छो और यही हमारा परमपुरपार्व तथा यही परम सफलता है ।

## १०-चृद्धावस्थाका निवारण । --->>>≪---

गाप्र सकुचित गतिर्धिगछिता भ्रष्टा च दन्तावछि । इप्टिनेदयति वर्धते विधरता वक्ष्म च छाछायते ॥ अर्थप्रादानदाक्षया न कुछतेऽप्यालापमात्र सुहृत् । हा कप्ट पुरुपस्य जीर्णवयस पुन्नोऽप्यमिन्नायते॥

---भतृहारे ।

जापान मार्लोका यह िन्धास है कि यदि राजा मर जाय, तो उसके साथ स्वय भी आत्महत्या करके, अपने प्राण दे देना महत्ताका लक्षण है। इस निश्वासके अनुसार जापान के राजिक मरनेपर, प्राय वहाँ के एक दो बड़े सरदार आत्महत्या कर छेते हैं। अभी बहुत हाल्मे कदाचित् इसी वर्षके आरम्भमें, जापानके सम्राट्के मरने पर भी ऐसा ही हुआ था।

अभी दुछ दिन हुए न्यूयार्कि सर्गप्रधान न्यायाख्य या सुप्रीम कोर्टके एक जर्जेक मन्त्रीने अपनी सत्तर्यी वर्षगाँठके दिन आत्मह्या कर री थी। उसके शर्मके पास एक पुस्तक पाई गई थी, जिसमें एक स्थानपर खिखा हुआ था कि बाईनिटमें सत्तर वपकी आयु निश्चित की गई है। जन मनुष्यकी अन्त्या सत्तर वर्षकी हो जाती है, तन उसका प्रस्यक्ष कार्य समास हो जाता है और इस ससारमें उसके जीवनकी मर्या-दाका अन्त हो जाता है।

उक्त कथनका उस व्यक्तिपर इतना अधिक प्रभान पढा था कि उसने निश्चय कर टिया था कि जन भेरी अनस्या सत्तर वर्षकी होगी, तन मैं आत्महत्या कर दूँगा और अन्तर्मे अपनी सत्तर्भी वर्षगाँठके दिन उसने अपने उस निश्चयका पाटन भी कर ढाटा। प्राय सभी देशोंमें धार्मिक दृष्टिसे कुछ न कुछ आयु निधित की दृई होती है, और बहुतसे लोग उसीके अनुसार वह मर्यादा समाप्त होने पर जान बृह्मकर अपने प्राण खाग देते हैं। हमारे यहाँके शालोंमें यह मर्यादा सौ वर्पकी निधित है। इसी लिए प्राचीन महाभारत कार्जें, जत लोग सौ वर्पके लगमग पहुँचते ये अथवा उससे कुछ पहले ही, जन वे अपने शरीरमें किसी साधारणसे भी साधारण रोगके लक्षण देखते थे, तब प्राय किमी जीचे पर्यंत या देकरी परसे कृदकर अथवा और किसी प्रकार आत्महत्या कर लिया करते थे।

जन कभी कोई आदमी मूर्खताका कोई काम कर बैठता है, तन प्राय लोग कहा करते हैं कि इसकी अब्र सठिया गई है। यह कहानत इस आधारपर चल पड़ी है कि जब आदमी साठ वर्षका हो जाता है, तम उसकी अक्र मारी जाती है और वह काई समझदारीका काम करनेके योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकारकी और भी कोई कहानतें वार निश्वास छोगोंमें प्रचलित हैं। परतु, यदि बास्तिनिक दृष्टिसे देखा जाय, तो जान पटेगा कि इस प्रकारकी कहानतों और विश्वासों आदिसे मानव जातिका बहुत वड़ा अपकार होता है। इस प्रकारकी नातींका प्रभाव यह होता है कि बहुतसे छोग स्वयं अपनी निश्चित की हुई आयु तक पहुँचनेसे बुछ पूर्व ही इस संसारसे चल बसते हैं। पर तु, यह समझ छेना कि मनुष्यत्री आयु इतनी ही है, और किसीको उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मानो उस परमेश्वरकी निष्पद्यतापर कर्छक छगाना है। पाछ जन तक बहुत अच्छी तरह नहीं पक्त छेता, तब तक वह कभी शल्से नहीं गिरता । ऐमी दशामें यदि मनुष्य जान वृत्तकर, असमयमें ही अपने प्राण त्याग दे, तो क्या उसका वह काम समर्श-दारीका समझा जायगा र कदापि नहीं ।

अभी तक सब छोगों भी समझमें अच्छी तरह यह बात नहीं आई है कि हम छोग अपनी मनोग्रित्योंके कैसे और कहाँ तक गुळाम वने हुए हैं, और हमारे भागों तथा निवारोंका हमारे जीवनकमपर क्या प्रमान पड़ता है। साधारणत सब छोग यही समझते हैं कि हमारे वापदादाओं ने जो आयु पाई थी, उससे अधिक आयु हम किमी प्रकार पा ही नहीं सकते । बारिक हमारे देशमें तो बहुतसे छोग यही समझते हैं कि आयुक्ती मर्यादा दिनपर दिन कम होती जा रही है और अनेक कारणोंसे यहाँ ऐसा ही देखनेमें भी आता है । परन्तु, इस प्रकारकी कल्पनासे हमारी आयुक्ते कीण होनेमें उहुत अधिक सहायता मिळनी है। उहुतते छोग बिना किसी विशेष कारण या व्याधिक, यों ही, केवळ इसी कल्पनाके कारण, अकाळमृत्युक्ते प्राप्त होते हैं।

जी आदमी अपने मनमें अ डी तरह यह समझता हो कि चालीस वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मनुष्यके गरीरमें इद्धानस्थाके छक्षण दिखनाई देने लगते हैं, पचास वर्षकी अवस्थामें पूर्ण रूपसे इद्धानस्था आ जाती है और साठ वर्षकी अवस्था होनेपर तो मनुष्य सिना मरनेके और किमी कामका रह ही नहीं जाता, वे मानो व्यापियों आदिसे बचनेकी अपनी शक्तिका आपसे आप नाश करने छगते हैं और स्वयं ही पृरमुक्ती ओर बदने लगते हैं। ऐसे आदिमयोंको मृत्युक्ते मुख्यें जानेने सत्तरकी कोई शक्ति नहीं बचा सकती । कारण यह है कि निचार ही सनसे आगे चलनेनाला दृत है। यदि हमारा निचार चृद्धानस्थाके अनुकूल होगा, तो उसके साथ साथ चृद्धानस्था भी रक्खी ही हुई है। परन्तु, जिस आदम्मोंके निचारोंने कुळ जोर होगा और जो उपयुक्त तथा साथिक रीतिसे जीवन निर्माह करेगा, उसका शरीर भी नगवर तरण ही बना रहेगा। किमीने बहुत ठीक कहा है कि जन तक मन स्वीकृति न दे, सन तक र

शरीर कभी दृद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन ही शरीरका निर्माता है । अर्थात् बृद्धानस्था सत्रसे पहले मनमें जाती है और तत्र शरीरपर उसके उक्षण दिखराई देने लगते हैं | जब हम देखते हैं कि हमारी ही अनस्थाके और संगी साथी वृद्ध हो चले हैं, उनके वाल पक गए हैं, उनके दाँत टूटने छगे हैं, उनके शरीरपर झुरियाँ पड़ने छगी हैं और उनकी कमर झुक चली है, तन अपने शरीरमें ये सब लक्षण न हाने पर भी हम अपने आपको केवल उनकी देखा देखी दृद समझने लगते हैं। हम सोचने उगते हैं कि अन हमारे वृद्ध होनेमें भी अधिन विज्व नहीं है । परिणाम यह होता है कि कुछ ही समयमें हम सचमुच रुद्र हो जाते हैं। जब हमारे मनमें यह बात अच्छी तरह वेठ जाती है कि हम इद्ध होने छग गए हैं और शीघ़ ही पूर्ण रूपसे इद्ध हो जायँगे, तब हमार वृद्ध होनेमें देर नहीं छगती और इस प्रकार हम केवळ अपनी मनेावृत्ति और आनुनंशिक संस्कारोंके ही कारण समयसे बहुत पहले ही ब्रह्म हो जाते हैं।

परन्तु यदि हम अपने मनमें यह बात अच्छी तरह समझ छें कि हम इद्ध नहीं होंगे, यदि हम अपने विचारोंमें सदा युवावस्थाका सा वर्छ सम्बें और यदि हमारे सामने केवल युवावस्थाका ही और आरापूर्ण आदर्श हो, तो फिर हम जल्दी इद्ध न ही सर्केंगे । यदि हमें कोई ऐसी संजीनी शक्ति मेळ सकती है जिसके कारण हम बरावर युवा बने रहें, तो वह स्वयं अपने मनमें ही मिल सकती है । हम विजान व्याक्तर या नकली दाँत व्याक्तर कभी जवान नहीं हो सकते । जवान होनेके व्यि हमें सबसे परछे इस विचारसे पीछा खुवाना चाहिए कि हम दृद्ध हो रहे हैं । हमें अपने विचारोंमें, अपनी धारणामें, यीवन व्याना चाहिए और नहीं तो फिर संसारका कोई उपाय हमें जवान नहीं बना सकेंगा ।

यदि हम अपने मनमें यह बात अच्छी तरह बैठा छें कि हम सदा जवान वने रहेंगे और कभी चुड्डे न होंगे तो फिर हम शरीरसे भी सदा जवान हो वने रहेंगे। मनमें इस प्रकारकी टढ धारणा होते ही मानो हम बृद्धावस्थापर आधी विजय प्राप्त कर छेंगे। मन छोगोंको यह वात अच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि अपनी अवस्थाके सम्बन्धमें हमारे मनमें जो विचार होगा उसीके छक्षण हमारे शरीरपर दिखाई देंगे। हमारी अवस्था चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो जाय, परन्तु यदि चाहें तो उस समय भी हम जवान ही वने रहेंगे। क्योंकि हमारे मनमें सदा जो विचार चक्कर स्थापा करते हैं वही हमारे शरीरसे ब्यक्त होते हैं। सदा प्रसन्न रहने ओर अपने मनमें सदाशाएँ ननाए रावनेका फल यह होता ह कि इद्धा- वस्सा हमारे पास नहीं आने पाती।

हम छोगोंमें मनसे नडा दोप यही है कि हम कोई बात होनेसे पहले ही उसकी करपना कर बेठते हैं। ससारकी आजकल जो अवस्था है, उसके कारण सब छोगोंको उतानले होनेकी आदत सी पड जाती है। इस उताबलेपनके कारण हमारी मनोश्चित कठोर और रूख हो जाती है और हमारी करपना शक्तिक हास होने लगता है। पर तु हमें इस प्रकारका हास नहा होने देना चाहिए। दिन रात चिन्तित रहने और नकीकी तरह पिसते रहने और वारिएर दिखाई देने लगता है। हमारी जीननी शिक्त नए होने लगती है, शरीरमें हारियों पडने लग जाती हैं, बहुत अधिक और व्यर्थकी चिन्ताओंके कारण हम जब्दी जब्दी मुख्यकी थेरा चढ़ने लगते हैं। एरन्तु जो लोग सदा प्रसन्न और निश्चित्त रहते हैं, वे कमी जब्दी एर हमें होने एक और कारण यह होता है कि हमारी शिक्ष रूक जाती है। जन हम चालीस प्रसन्न यह होता है कि हमारी शिक्ष रूक जाती है। जन हम चालीस प्रसन्न

वर्षके हो जाते हैं तम हम अपने आपमो वृद्ध समझते हुए नई नई वातों तथा नए नए विचारोंके म्रहण करनेमें असमर्थ समझने व्यातें हैं और उनकी ओरसे यह समझकर उदासीन हो जाते हैं कि इस अन्तिम अम्सर्गों नई वार्ते सीखकर हो क्या करेंगे। परन्तु ऐसा विचार वहत ही अमग्रणे है। कभी किसीको केमक अपनी अमस्याका विचार करके, यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम और आगे बढ़कर क्या करेंगे, नई बातें जानकर क्या करेंगे। क्योंकि इस प्रकारका विचार हा हमारी मानसिक वृद्धिको रोक देता है और जहाँ हमारी मानसिक वृद्धिको रोक देता है और क्य जाती है और हम वृद्ध होने व्याते हैं।

हमें सदा अपने युवा रहनेका ही विचार करना चाहिए। यदि कमी कोई काम हमारे सामने आ पड़े तो कभी यह नहीं कहना चाहिए कि अब तो हमसे यह काम नहीं हो सकता, हाँ, एक समय ऐसा भी था जब कि हम ऐसे ऐसे बहुतसे काम बहुत सहजमें कर दिया करते थे। हर्मे सदा युनकोंका सा जीनन व्यतीत करना चाहिए। अपने निचारां आर कार्योमं हमें सदा युनक वने रहना चाहिए । अनस्या बहुत अधिन हो जाने पर भी आपस्यकता पडने पर हमें नयसुत्रकों बल्कि बार्ड्कोंकी तरह उत्साह दिखळाना चाहिए । हमें अपने समस्त व्यवहार ऐसे रखने चाहिए कि हमें कभी कोई बृद्ध कह ही न सके। यदि हम सर कार्मोर्ने युगर्कोकी सी तत्परता और चत्साह दिखटावेंगे और सदा सन कार्मोर्मे आगे बढ़ते रहेंगे, तो बृद्धावस्थाका हमपर कोई प्रमाय न हो सकेगा। यह समझना कि अमुक अगस्या तक पहुँचते पहुँचने हम एद्व हो जायेँगे अयना मर जायेंगे हमारे जीवनक्रममें एमी वाषाएँ उपस्थित करता है कि फिर हम निना मेरे या युद्ध हुए रह ही नहीं सकते ।

यदि हम सदा जनान वने रहंना चाहते हों तो हमें सन्नसे पहले यह छचित है कि अपने जीवनमें जितनों दु खद, अप्रिय और खेदकारक घटनाएँ हुई हों उन सक्को हम एकबारमी भूळ जायेँ। बीती हुई दु खमय ओर अप्रिय बातोंका स्मरण हमें व्यर्थ ही दुखी करके हमारी जीवनी शांकिका नाश करता है। अस्सी वर्षन्ती अनस्याकी एक खींसे किसीने पूछा था कि इतनी अधिक अनस्या हो जाने पर भी आप क्यों अधिक इद्ध नहीं माध्नम होतीं ' उसने उत्तर दिया कि मैं अप्रिय बातोंको निस्मृत कर देना जानती हूँ।

हमारे शरीरकी रचना ही ऐसी है कि उसके पोपण और नर्धनके िए चहुत सी चीजे दूसरोंसे प्राप्त होती हैं । यदि हम ससारकी सन मातोंसे सदा चुऊ न चुऊ शिक्षा प्रहण करते रहें, यदि सदा चुऊ न चुऊ नई वातें जानते और सीखते रहें, सदा चुऊ न चुऊ प्रहण करके अपने शरीरका पोपण और वर्धन करते रहे, तो हम कभी जल्दी दृद्ध नहीं हो संकते । यदि हम अपने संगी साथियों आदिसे विख्तुच्छ अख्ग हो जायें और किसीसे कोई सम्बच्च न रक्कें, तो हमारी मानसिक शक्तियोंना शीष्र ही हास होने छोगा। जो मन पुरानी वातोंसे सम्पर्क नहीं रखता आर नई जतों तक नहीं पहुँचता उसकी खुद्ध रक जाती है। वह मानो दृद्धा- वस्थाको प्राप्त हो जाता है और जब मन दृद्ध हो गया तन शरीरको दृद्ध होते देर नहीं एगती।

ससारमें जितना सहज बृद्ध होना है उतना सहज शायद धीर कोई काम नहीं है। इसके टिए हमें इस बातकी भारना करनेकी आरस्यकता होती है कि हम बृद्ध हो रहे हैं और बहुत ही शीघ पूर्ण बृद्ध हो जाएँगे। यदि हम सदा अपने आपमें बृद्धारस्थाके छक्षण हुँदते रहें, सदा मृत्युसे भयभीत रहा करें, सदा यही सोचते रहें िक हमारी शक्तियाँ हीण होतीं जा रही हैं खोर हमारा अन्तकाल समीप आ रहा है तो हम बहुत ही शीघ और बहुत ही सहजर्म वृद्ध हो जाउँगा। इम प्रकारके विचार हमारी जीवनी शक्तिके लिए बहुत घातक होते हैं और हमें शीघ ही वृद्ध बनाकर मृत्युके मुखमें पहुँचा देते हैं। इस प्रकारके विचारोंसे हमारा शरीर जितना अधिक क्षीण होता है उतना और किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि येसे निचारोंक कारण हममें वह शक्ति ही नहीं रह जाती, जिसकी सहायतासे हम बृद्धायस्थाको आनेसे रोक सकते हैं।

मनुष्यमें विशेषता यही है कि वह मोचना और निचार करना जानता है। यह जहाँ अपनी इस शक्तिसे बहुतसे अच्छे अच्छे क्रम करता है वहाँ बह इससे अपना बहुत कुछ अपकार भी कर छेता है। प्राय समी पशुओं की कुछ न बुछ आयु निश्चित शिती है और वे पशु या जीन जन्तु आदि अपनी उस निश्चित आयुका मीग भी करते हैं। परन्तु मनुष्य प्राय अकाछ मृत्युको प्राप्त होते हैं। इसका कारण यही है कि पशुओं आर जीव जन्तुओं आदिमें सोचने निचारनेकी शक्ति नहीं होता। वे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते और विशेषत अपनी आयु या जीननके सम्बन्धमें तो वे बिख्नुल ही निश्चित्त स्वते हैं। निश्चित्त स्वते हैं। तिश्चित्त स्वते हैं। कि नारण है कि वे सुख्यूक्त अपनी पूरी आयु मोगते हैं। पर मनुष्य जो कि अपने विचारशिछ होनेका अभिमान करता है अपनी इसी विचारशिष्ट ताके कारण समयसे बहुत पहले ही मृत्युका ग्रास वन जाता है।

पेरिसके डाक्टर मेचीकाफका कथन है कि मनुष्योंको कमसे कम एक सो वीस वर्षकी धनस्या तक जीनित रहना चाहिए। परन्तु आज कछ छोगोंको जीसन आयु इसकी आधी भी नहीं होती। कारण यही है कि छोग अनेक प्रकारसे अपना जीवन और अपने विचार दूपित कर छेते हैं जिससे वे पूरी क्या आधी आयु मी नहीं मोग पाते।

छन्दनसे चिकित्साशास्त्रसम्बाबी एक बहुत प्रतिष्ठित औ**र** ऊँचे दरजेता पत्र निकलता है जिसका नाम लैन्सेट है। कुछ वर्ष हुए उस पत्रमें संसारके एक सनसे बड़े डाक्टरने एक ऐसी घटनाका उल्लेख किया था, जिससे यह बात मठी माँति सिद्ध होती है कि मनमें शरीरको जरान बनाए रखनेकी कितनी अधिक शक्ति है। एक युवती र्खीको उसके प्रेमीने किसी कारणसे छोड दिया था। उसके वियो-गर्मे वह इतनी दू खी हुई कि उसका दिमाग खरात्र हो गया और वह निलक्क पागल हो गई । ससारकी सन बातोंसे वह इतनी बेखनर हो गई कि उसे इस बातका कुछ घ्यान ही न रह गया कि समय कैसे और कितना नीतता है। उसे निश्वास था कि मेरा प्रेमी फिर मेरे पास आवेगा और मुझसे मिलेगा । इसिएए वह वपा तक उसकी प्रतीक्षामें नित्य अपनी खिड़कीमें खडी रहा करती थी । धीरे धीरे इस प्रकार बहुत दिन नीत गए और उसकी अनस्या प्राय सत्तर वर्षकी हो गई। उस समय एक बार कुछ अमेरिकर्नोने उसे देखा, जिनमें कुछ अच्छे अच्छे डाक्टर भी थे। पर उसे देखकर उनमेंसे कोई यह न कह सका कि इसकी अत्रस्या बीस वर्षसे अधिककी है। न तो उसका एक भी बाछ पना था ओर न उसके चेहरेपर एक भी झुरी दिखाई देती थी। उसके सन अग वैसे ही कोमल ओर क्षिग्व थे, जैसे युनती स्त्रिपोंके हुआ करते हैं। इसका कारण यही था कि युनानस्थामें जन वह पागळ हुई थी, तत्रमे कभी उसके मनमें वृद्ध होनेका एक वार भी तिचार नहीं आया था। यह अपने मनमें सदा यही समझती थी कि मैं अभी सुनती हूँ

कोर मेरा प्रेमी कमी मुझसे मिटनके टिए आता है। न तो उस संसारमें किसी वातकी चिन्ता ही रह गई थी और न उसके मनमें कमी यह निचार ही आता था कि आज में तीस वर्षकी हुई, जाज में चाटीस वर्षकी हुई ओर आज में पचास वर्षकी हो गई। उसके मनमें सदा यही विश्वास बना रहा कि में उसी समय और उसी अवस्थामें हूँ जिस समय और जिस अवस्थामें मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया है। उसके इसी नानिसक विश्वासने उसके शारीरिक न्हासको रोक रक्खा था। उस समय भी वह शारीरिक हिएसे ठीक उतनी ही वड़ी और वैसी ही थी जितनी वड़ी और जैसी वह पागळ होनेके समय थी। उसकी मानिसक अवस्थाने उसकी शारीरिक अवस्थाको भी ठीक अपने अनुरूप ही बना रक्खा था ओर इसी छिए वह अन्न तक इद्धा न होकर युनती ही बनी रही थी।

यदि पचास वर्षकी अनस्यामें ही किसीके सिरके बाल इह जाएँ, दांत टूट जायँ, ऑखें जवान दे दें और दिमाग काम न करें तो यह किनल ल्लाकी ही बात नहीं हे बल्कि परमात्माका एक प्रकारका अपमान हैं। पचास वर्षकी अनस्योमें तो मनुष्यको युव<sup>का</sup> होना चाहिए आर युवानस्थासे युविपके चिह्नोंका क्या सम्बच और फिर मानिक शिक तो बरावर बढ़ती ही रहनी चाहिए । दृद्धावस्थाका तो मनुष्यमें केवल यही चिह्न दिखलाई देना चाहिए कि उसकी खुद्ध और अनुभव बढ़ा चहा हो, वह अधिक सुंदर और बल्कान हो और अविक तथा उत्तम को । पर यह तभी हो सकता है जब कि हम दृद्धानस्थाका च्यान विल्वुल छोड़ दें । हम कभी यह न समर्झे कि हमारी अनस्था बहुत स्थित हो गई है, अब हमारा शरीर नहीं न्यल्ता, अन हमारे विश्राम करने और मरनेके दिन आ गए हैं। बल्क इसके विपरीत हमें सदा

-यहीं समझते रहना चाहिए कि हम युवक शक्तिशाठी और समर्थ हैं -सौर बरावर ऐसे ही वने रहेंगे ।

जो ब्यक्ति युवक बना रहना चाहता हो उसे उचित है कि वह यौजनके श्रेजुओंसे सदा दूर रहे । यौजनका सबसे अधिक नाश यहा समझनेंसे होता है कि हम वृद्ध हो चले हैं और हमें सासारिक कार्योंसे धीरे धीरे अपना हाथ खींचना चाहिए । यदि हम युजवस्याका अपना सारा कार्य जारी रक्केंगे, अपने मनमें कभी वृद्धावस्थाका विचार न लांबेंगे और अपने आपको सदा युवक ही समझते रहेंगे तो फिर हम सदा युवक ही वने रहेंगे। परन्तु जज हम अपने मनमें युवाजस्थाकी आशाएँ, उममें और आकांक्षाएँ निकाल देंगे और युजकोंका सा आचरण छोड़ देंगे तो फिर हमारे वृद्ध होनेंमें किसी प्रकारका सन्देह न रह जायगा।

एक वार एक ऐसे सजनसे जिनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई थी किसीने पूछा कि इतनी अधिक अनस्या हो जानेपर भी आप निल्कुल जानत्ते क्यों माद्रम होते हैं । उन्होंने उत्तर दिया कि भैं प्राय वास वर्ष तक एक हाईस्कृलका प्रधानाच्यापन था और सदा अपने स्कूल्के लड़कोंके साथ हिल मिटा और खेळा कूदा करता था । मैं अपने विचारों और भावनाओंके सदा युन्कोंके निवारों और भावनाओंके ही समान रखता था । यही कारण है कि अब तक भें बहुत बुट जान ही माल्य पड़ता हूँ और इसी लिए ब्रह्मास्था मुझपर अधिकार नहीं कर सकी है । बात बहुत ही ठीक है । प्रहातिका यही सिदान्त और नियम है कि या तो हर एक चीज बढ़ती और टज़ित करती रहे और या नए हो जाय । यदि हम अपनी बृद्धि रोक लेंगे तो हमारा नाश अन्दरम्मानी है । इस लिए हमें अपने मनमें सदा इस बातका हर

विचार रखना चाहिए कि हम सदा युनक ही बने रहेंगे और अपने सम्मान स्वाहिए । हमें सदा यही समझते रहना चाहिए । हमें सदा यही समझते रहना चाहिए कि हम सदा स्वस्थ रहेंगे और कभी दृद्ध न होंगे । और तम इस प्रकारके दृद्ध निचारोंका परिणाम भी इन्हींके अनुकूछ देखनेंमें आवेगा । यदि कोई नुमसे यह कहे भी कि नुम्हारी अनस्था अधिक हो चछी है और तुम दृद्धसे माह्म होते हो, तो उन्हें उत्तर दो कि मैं कैमें दृद्ध हो सकता हूँ ² मैं तो सिद्धान्त सत्य हूँ । सत्य और सिद्धान्त भी कहीं दृद्ध होता है ॥

यों तो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम रुद्ध हो रहे हैं. पर निशेपत सोनेके समय तो हमें वृद्धावस्थाके निचारसे और भी दूर भागना चाहिए। उस समय तो हमें अपने आपको ओर भी अधिक युवक समझना चाहिए । क्योंकि उस समय हमारे मनमें जो त्रिचार होता है, उसका हमारे शरीरके संघटनपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और **टस प्रभावका पूरा पूरा वर्णन पिउन्डे एक प्रकरणमें दिया जा चुका है**। प्रात काल उठनेके समय भी हमें अपने युगक होनेका ही विचार मनमें रखना चाहिए । मतल्ब यह कि हर समय और हर सबस्यामें अपने सामने योजनकी ही मूर्ति, योवनका ही आदर्श रखना चाहिए । बृद्धानस्थाके सत्र प्रकारके निचारों और भागेंको दूर करके हमें यही समझना चाहिए कि अनस्या अधिक होनेसे मनुष्यमें योग्यता आर अनुभन आदिकी पृद्धि होती हैं और वह अधिक कार्य करनेके योग्य बनता है। इमारी जीउनी शक्ति दिनपर दिन बढ़ती ही जाती है और न तो टसमें किमी प्रकारका न्हास होता है और न होना चाहिए !

यदि यास्तिनिक दृष्टिसे देखा जाय तो जान पड़ेगा कि प्रकृतिने हमें स्वायी योजन दिया है । हमारे शरीरमें जो चीं पुरानी और निकमी होती है वह आपसे आप निकल या नष्ट हो जाती है और उसके स्थान-पर नई चीज आ जाती है । हमारे शरीरमें एक भी कोपाणु ऐसा नहीं है जो पुराना होते ही नष्ट न हो जाता हो और जिसके स्थानपर नए कोपा-पुकी सृष्टि न होती हो । इसीसे सिद्ध होता है कि वृद्धावस्था निलक्क कृतिम और अप्राकृतिक है। शरीरशास्त्रके ज्ञाता हमें नतलाते हैं कि हमारे शरीरके कुछ कोपाणु तो ऐसे हैं जो तीन चार रोजमें पदछ जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ हफ्तों या महीनोंमें बदलते हैं । अस्थि-योंसे सम्बाध रखनेवाले अश कुछ अधिक समयमें बदलते हैं। पर फिर भी इसमें किसी प्रकारका मन्देह नहीं कि छ महीनेसे दो वर्षके अन्दर हमारे सारे शरीरकी कायापळट हो जाती है। आजसे दो वर्ष पहळे हमारे शरीरमें जितनी चीजें थीं उनमेंसे एक भी आज नहीं रह जाती । वे सन पुरानी चीजें नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थानपर निख्कुल नई चीजें आ जाती हैं। जब प्रकृतिकी ऐसी व्यवस्था है, तब फिर बृद्धावस्थाकी सम्भानना स्वय हमारे निचारों और भाननाओंको छोड़कर कहाँ रह गई है हमारी बृद्धावस्था तो केवल हमारे दृषित आचार विचार और प्रकृतिनिरुद्ध रहन-सहनके कारण ही होता है | यदि हम अपनी इन सब वातोंकी ठीक कर छें, तो फिर युद्धानस्था कभी हमारे पास नहीं आ सकती और हम सदा सत्र प्रकारसे युनक ही नने रह सकते हैं।

हमारे पुराने कोपाणु तो नष्ट ही हो जाते हैं । अत्र रहे हमारे नए कोपाणु, उनपर युद्धानस्थाका जो प्रमान देखनेमें आता है नह केनळ हमारे द्यित निचारों और रहन महनका ही होता है। यदि हमारे निचा-रोंमें बुद्दापा आ गया हो तो फिर उन कोपाणुओंके द्वारा हमारे शरीर-पर बुद्दापेके लक्षण अन्नस्य दिखलाई पड़ने ट्योंगे। पर यदि हमारे मनमें यीननेक मान होंगे तो उन कोपाणुओंके द्वारा हमारी युवानस्था भी.

# सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति-- १४०

वनी रहेगी । यह तो निश्चित ही है कि हमारा योवन या इदावस्या हमारे शरीरके करों को जायाणुओं से ही प्रकट होती है । फिर जो कोपाणु साल दो सालसे अधिक पुराने नहीं होते, वे आखिर उतने एद क्यों माद्यम होते हैं <sup>2</sup> इसी लिए कि उनपर हमारे इद्धानस्थाके विचारोंका प्रमाव पड़ता है । जिचारोंका यह प्रमाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण और प्रयेक न्यक्तिके घ्यान देने योग्य है । परन्तु यदि हमारे विचारोंमें योजनका सा माव हो तो फिर हम कभी इद्ध नहीं हो सकते, क्यों कि हमारा शरीर तो निन्य नया बनता ही रहता है ।

प्राय बहुत से ऐसे नक्युक्क देखे जाते हैं जिनके शरीरपर गृद्धान स्थाके सनेक ळक्षण देखे जाते हैं । इसका कारण यही है कि वे प्राय दुखी और चिन्तित रहते हैं ओर उनका आचार-ियचार बहुत ही दूपित होता है। दु ख, चिन्ता, स्वार्थपरायणता, भय, आशंका, शादिका मनुष्यके शरीरपर बहुत ही युरा प्रमाव पड़ता है स्नार इन सत्र त्रातीके कारण उसमें नया जीवन होते हुए भी जीउनी शक्तिका पूरा पूरा संचार नहीं होने पाता । अत प्रत्येक समझदार व्यक्तिको सब प्रकारके दृपित शौर खेदोत्पादक विचारों तथा कार्योसे बरानर बचना चाहिए । यदि हमारे विचार ठीक और शुद्ध होंगे तो हमारे कीपाणु भी ठीक और शुद्ध रेहेंग भीर उस दशामें हम गृद्ध न हो सर्केगे । इसके टिए सबसे बड़ी आव श्यकता इस वातकी है कि हम किसी अनस्थामें भी चिन्तित या अप्रसन न हों । हमें सदा अपने सामने सुप्त, शान्ति, सामर्प्य और आशापी ही मृति रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम बराजर उन्हींकी ओर वद रहे हैं । हमें यह समझ छेना चाहिए कि संसारका प्रत्येफ अणु मूर्तिमान् स्वास्य हे और उसका किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता। इममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो कभी बीमार होती है ओर न कभी मरती है। वह शांकि ईघरका वश है और उसीके द्वारा हमारा सदा सत्र प्रकारका कल्याण होता रहता है। अपने मनमें इस प्रकारका दढ़ निचार रखनेका शरीरपर बहुत ही सुन्दर और शुभ परि-णाम होता है।

कुछ छोग ऐसे होते हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं । चाहे कितनी हीं वहीं फठिनता क्यों न आ पड़े, पर वे कभी चितित या हु खी नहीं होते । ऐसे छोग प्राय बहुत खख्य और नीरोग होते हैं । इसका कारण यहीं है कि वे अपने निचारोंके द्वारा अपने अरीर और कोपाणुओंको हृद्ध नहीं बनाते । हमें अपने समाजमें ऐसे छोगोंको ढूँढ़ना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए और उनके आदर्शसे शिक्षा प्रहण करनी चाहिए । यह हम सदा प्रसन्न रहना और अपने आपको सदा ननयुनक समझना सीख छेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे शरीरपर उसका केसा अच्छा प्रभाव होता है और अरखाके अधिक होनेसे भी हम हृद्ध होनेसे किस प्रकार बच सकते हैं। जब हम यौनक निचारोंके अभ्यक्ष हो आयेंगे, तब हृद्धान्या आपसे आप दूर चछी जायगी । जब हम यह बात अच्छी तरह समझ छेंगे कि हमारा शरीर निन्य नया होता रहता है और उसके सब पुराने अंगोंके स्थानपर नए अग बनते रहते हैं, तब हमारे रृद्ध होनेकी कोई सम्भानना ही न रह जायगी।

वच आदरों ओर प्रसन्नतापूर्ण विचारोंमें योजन-रक्षाकी बहुत अधिक और निव्हाण शक्ति है। हमें उम शक्तिका अनुभन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके द्वारा हम ब्रह्मवस्थासे कहाँ तक बच सकते हैं। यदि हम सदा बुछ न बुठ मीखनेकी चेटा करते रहेंगे, सदा उनन होने और आगे जहनेकी चेटा करते रहेंगे, तो हम कभी

दृद्ध हो ही नहीं सकते । जिन कार्योंसे आदमीकी 'नैतिक, मानियक, आत्मिक स्रोर शारीरिक उन्नति होती है, उन कायासे योपन-रक्षामें पहुत अधिक सहायता मिळती है । युद्धातस्या तो खाळी नेतिक, मानसिक और आस्मिक हासके कारण ही आती है। जो छोग सत्र प्रकारके दुष्कमाँसे बचे रहते हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं और जो लोग सदा प्रसन्न रहते हैं चे कभी बुद्ध हो ही नहीं सकते । यदि हमें जीवनसे किसी प्रकारका सुख न मिलता हो, तो फिर हमारे वृद्ध होनेमें अधिक समय नहीं लगता। अत सब छोगोंको सदा प्रसन्ततापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए । जीवन सदा आदर्श होना चाहिए और आदर्शमें कभी बृद्धानस्था आती ही नहीं। इमें सदा अपने आपको नवयुवक समझना चाहिए और बुद्धावस्थाका कभी ध्यान भी न करना चाहिए।जो अमृत हमारे यौवनको स्थायी रय सकना है वह कहीं वाहर नहीं है, प्रतिक स्वय हमारे शरीरमें ही है । हमें केवछ उचित रूपसे निचार करने और उचित रूपसे जीरा व्यतीत करनेकी आवश्यकता है।

दृद्धावस्थाको रोकनेके िए संसार्त्मे जितनी बोपियाँ हैं, उन सबसे बदकर प्रेम हैं। यदि हम सब प्रकारके भेछे कामोंसे प्रेम रक्खें, अपने सब मित्रों और सम्बन्धियोंसे प्रेम रक्खें, यहाँ तक कि जीव और वातु मात्रसे प्रेम रक्खें तो कभी इद्ध हो ही नहीं सकते। प्रेमके हारा मनुष्यमें बद्धत ही उद्य तथा सुन्दर विचार और भावनाएँ होती हैं, जिनके हारा मनुष्यका यौगन स्थायी होता है। किसी ब्यक्ति या वस्तुके सम्वन्धमें विचार करनेके समय हमें सदा इस वातका ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पुरुष्ट ईसरीय अंश है। वस इससे हुरे निचारों और दृष्टिन भावनाओंका वापसे लाप नाहा हो जायगा। बोर कव हुरे निचार तथा दृष्टित भावनाएँ दूर हो जायँगी सब मन और जीवन स्थापसे व्यप शुद्ध

ऱ्हो जायगा और उसमें एकऐसा वछ आ जायगा जिससे दृद्धानस्था कमी पास आ ही नहीं सकती।

मनुष्य मृत्युसे सदा डरता रहता है और उसकी बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहनेकी बड़ी कामना होती है । यदि हम यह मान छें कि ईश्वरने इममें जीतित रहनेकी छाछसा तो भर दी है, पर हमारे अधिक समय तक जीनित रहनेका कोई साधन हममे उत्पन्न नहीं किया, तो ईश्वर वड़ी मारी भूल करनेका दोपी ठहरता है । जन हम सृष्टिके अन्यान्य जीवोंके जीवन और आयु आदिकी और ध्यान देते हैं, तो हमें मानना पहता है कि मनुष्य आजकलकी अपनी औसत आयुसे कहीं अधिक नहीं आयु भोगनके लिए बनाया गया है । स्वय मनुष्यका शारीरिक सघटन ही यह बात सिद्ध करता है कि उसकी आयु बहुत अधिक है । हमारे यहाँ शास्त्रोंमें मनुष्यकी आयु सा वर्षकी कही गई है और कभी कभी छोग उससे भी कही अभिक आयु भोगते हुए देखे गए है । पान्त यदि साधारणत छोग इतनी आयु तक न पहुँचकर चाछीस, पचास या साठ वर्पनी अन्सामें ही कालके मुखमें समा जायँ, तो इसमें दोप किसका है । हमें उत्पन्न करने गाँछ उस परमात्माका या स्वय हमारा । हम तो समझते हैं कि दोप सोछहों आने हमारा ही है। छोग कहा करते हैं कि सौ वर्षकी आयु तो सतयुगर्ने हुआ करती थी, यह तो कल्यिग है। तो पिर हम इस कल्युगको ही सतयुग क्यों न बनानेका प्रयत्न करें <sup>ह</sup> अपनी शारीरिक, मानसिक तथा खात्मिक दुर्जन्दवाएँ हम स्वय ही दूर कर सकते हैं। इसी छिए भगनान् श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश दिया या--

> उद्धरेदात्मनाऽत्मान नात्मानमवसाद्येत्। भात्मैव द्यारमनो चत्पुरात्मैच रिपुरात्मन ॥ ५-६ ॥

## ११--आत्मविश्वास

### **─>>**

किसीने कहा है कि यदि किसीमें पर्वतों सकतो हिल देनेजी शक्ति है, तो वह केनल आत्मिश्यासमें ही है। ससारकी सब प्रजारकी शक्तियों केवल आत्मिश्यासमें ही दें। ससारकी सब प्रजारकी शक्तियों केवल आत्मिश्यासमें ही जरपत्र होती हैं। हम चाहे कितना ही बहेस बहा काम क्यों न करना चाहें, यदि हममें अपनी शक्तिपर पूरा पूरा भरोसा है तो वह काम हम बहुत सहजमें और अवस्य कर लेंगे। हम जिस कामके करनेपर यह समझकर तुल आयेंगे कि इसे हम अवस्य ही पूरा कर लेंगे, तो किर उसके पूरा होनेमें कोई शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। सच तो यह है कि हममें जिस सीमा तक आत्मिविधास होता है उस सीमा तक हम कोई काम भी कर सकने हैं। जिसमें आत्मिश्यासकी मात्रा जिता ही अधिक होगी वह उतने ही बढ़े और भारी काम कर सकेगा। भटा जो आदमी यह समझकर पहलेसे ही हिम्मत हार जाय कि यह काम मुझसे न होगा वह उस कामको क्या पूरा करेगा?

यदि हम अपनी शक्तियोंपर पूरा पूरा भरोसा करके किसी काममें लग जायें और उस ममय कोई ब्यक्ति आकर हमसे कहे कि तुम इस काममें लग्धे रुगे हो, तुमसे वह करापि न होगा, तो हमें उस व्यक्तिको अपना पूरा पूरा त्रात्रु ही समझनो चाहिए । ऐसे आदिमयोंसे हमें सदा दूर रहना चाहिए जो हमें उत्साहित करनेके बदले उच्छे हमें निरस्ता-हित करें | क्योंकि ऐसे ही आदमी हमें जपर चढ़नेसे रोकने और नीचेकी ओर जेकेडते हैं। इस समय हमें मानव समाजकी जो इतनी अधिक उन्नति दिखाई दे रही है वह केवल ऐसे ही महानुभावोंके द्वारा हुई है निनका आत्म विश्वास असीम और अमर्यादित था । जिस समय सारा ससार उनकी हँसी उडाता है, उन्हें कोई वड़ा काम करनेके अयोग्य समझता है और उनके सत्साहसको दुस्साहस समझता हुआ उनकी निन्दा करता है, उस समय ऐसे लोग इन बारोंकी कुळ मी परवाह न करते हुए और अपनी शक्तियोंपर पूरा पूरा निश्वास रखते हुए अपनी कल्पनाओंको मूर्च-खरूप दैनेका प्रयक्त करते रहते हैं और अन्तमं पूर्ण रूपसे सफल्मनोरय होते हैं। यदि ससारमें इस प्रकारके महात्मा न उत्पन्न हुए होते, तो सम्म-यत अन तक भी ससार अपनी उसी आरम्भिक अन्त्यामें, उसी जगलीपनकी हाल्तमें, दिखाई देता। आजकी सी उन्नतिका कहीं नाम भी न होता।

जन तक हम किसी प्रकारकी सफलताकी कामना न करें और अपने आपको उस सफलताके योग्य न बना छें, तब तक ससारकी और कोई शक्ति हमें सफल नहीं बना सकती! सफल-मनोरथ होनेके लिए सबसे पहले उढ आत्म निश्चासकी आवश्यकता होती है। विना आत्म विश्वासके संसारमें कभी कोई काम नहीं होता। संसारका कोई काम फेनल संयोगनश ही नहीं हो जाया करता। हर एक कामके लिए एक नियम होता है और जन तक उस नियमका पालन न हो तनतक बह काम कभी धूरा नहीं होता। प्रत्येक कार्यके लिए एक कारणकी आनश्यकता होती है ओर वह कारण भी उतना ही बडा होना चाहिए जितना बड़ा कि वह कार्य हो। इसी लिए महान् सफलताका उद्गम भी महान् आशा और निश्चासमें होता है। हमारी चाह कितनी ही अधिक शिक्षा क्यों न हुई हो, हममें चाह सब प्रकारके कितने ही अधिक क्यों न हों, परन्तु फिर भी हमारी सफळता कभी हमारे विश्वाससे 17-कर नहीं हो सकती। जो आदर्मा यह समझता है कि हम अमुक काम कर सकेंगे वहीं वह काम कर सकता है और जो आदमी यह समझता है कि हमने यह काम न हो सकेगा, उसके किए वह काम सचमुच कभी न हो सकेगा। यह एक ऐसा नियम है जिसमें किसी प्रकारका अपनाद नहीं है।

छोग चाहे हमारे निचारों ती हुँसी उड़ारें और चाहे हमें हबाई फिछे वींघनेनाछा समझें, परन्तु यि हममें पूर्ण आत्म-निक्शास होगा तो हम हममें तिछा बनाकर भी उन हेसनेवाछोंको छजित कर देंगे। परन्तु यि हममें अपने आपपर निकास होगा तो फिर हम क्या करेंगे। परन्तु यि हममें अपने आपपर निकास होगा, तो फिर हम क्या करेंगे। परन्तु यि हममें अपने आपपर अनिशास करते हैं, त्यों ही मानो हम अपनी सारी शिक्तवोंका नाश कर बैठते हैं। चाहे हमारी सारी नम्पित नय हो जाय, हमारी तादुराती भी जनान दे दे और समारमें कोई हमारा विकास न करे, हमें इन सन नातांकी कभी परवाह न करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हममें आत्म निकास है, तन तक हम संसारमें सन हुछ करके दिखला सकते हैं। संसारमें न तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए और न कोई ऐसी विपत्ति होनी चाहिए, जो हमारे आत्म निकास को अधात पहुंचा सके। यदि हम अपने आपपर निकास रखते हुए सदा आगे बढ़ते ग्रेंगे, तो संसार आपसे आप हमारे छिए मार्ग बनाने छगेगा।

एक जार काई सिपाही एक पत्र डेकर नेपोटियनके पास गया । नेपा रियनके सामने पहुँचते पहुँचते पत्र देनेसे पहुउ ही उसका घोड़ा गिर पहाँ और मर गया । नेपोटियनने वह पत्र पत्रकर उसका उत्तर डिखनाया और उस सिपाहीको देकर कहा कि तुम अभी मेरे घोड़ेपर सनार होकर नाओ और अभी यह उत्तर पहुँचाओ । उस सिपाहीन नेपोछियनके घोड़ेकी और देखकर बिझकते हुए कहा—नहीं श्रीमान्, यह ऐसा बढ़िया घोड़ा मेरे चढ़नेक योग्य नहीं है । नेपोछियनने तुरन्त उत्तर दिया—ससारमें कोई । चीज ऐसी बढ़िया नहीं है जो एक फान्सीसी सिपाहीके योग्य न हो ।

ससार प्राय ऐसे ही छोगोसे भरा हुआ है जो इस फार्सीसी सिपा-हीकी भाँति यही समझते हैं कि औरोंके पास जो वढिया महिया चीजें हैं हम उनके योग्य नहीं हैं ओर यही कारण ह कि उन वृद्धिया चीजोंके योग्य प्रहत कम छोग निकलते हैं। परन्तु जो लोग अपने आपको अच्छीसे अच्छी चीजके योग्य समझते हैं. वही वे चीजे प्राप्त भी कर मकते हैं। जब हम ख़द ही अपने आपको बोना समझते हैं. तब हम देवोंकेसे काम केसे कर सकते हैं । जब हम पहलेसे ही अपने आपको सत्र प्रकारसे अयोग्य, असमर्भ और अमागा समझते हैं, तो फिर हम क्योंकर योग्य, समर्थ ओर भाग्यजान ही सकते हैं 2 जो छोग संसारमें बहुत प्रदे काम कर सकनेके योग्य होते हैं, वे भी अपने आपको अयोग्य और असमर्थ समझ कर कैनल छोटे मोटे कार्मोसे ही सन्तुष्ट हो वैठत हैं और कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते । वे अपनी शक्ति-योंका पूरा पूरा उपयोग करना जानते ही नहीं, बल्कि यों कहना चाहिए कि वे अपनी शक्तियोंसे परिचित ही नहीं होते । मटा ऐसे आदमी शक्ति रखते दृए भी उसका क्या उपयोग कर सकते है । जल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि ससारमें बहुत ही थोड़े टोग रेसे हैं जो अपनी आधी शक्तियोंसे भी भटी भाँति परिचित हों। बहुत बड़ी " सम्या वेसे ही छोगोंकी है, जो सन प्रकारकी शक्तियाँ रखते हुए भी अपने आपको नितान्त अयोग्य और असमर्न समझते हैं और फटत

अयोग्यों तथा असमर्थोंका सा जीवन व्यतीत करके इस संग्रह हैं जाते हैं। इस प्रकार हम केवल अपनी ही हानि नहीं करते <sup>बिक्</sup> ससारकी हानि करते हैं।

जो आदमी अपने आपको मिट्टी समझता हो, उसका परिणा<sup>त हुन्</sup>

जानेके सिवा और क्या हो सकता है है अपने आपको हुर्वंड, करने और असमर्थ समझना ही दुर्वंड, अयोग्य तथा असमर्थ बनना है। दि जो ब्यक्ति अपनी शक्तियोंपर विश्वास रखता है, जो कठिनते की कार्योंको भी अपने करनके योग्य समझता है, वह मानो अपने की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर छेता है, जो उसके सफछ और विर्तं होनेके छिए परम अनुकूछ होती है। अपने आपको कोई काम करने पोग्य समझना ही मानो वह काम आपसे अधिक कर डाङना है।

हम प्राय जोगोंको किसीक सम्बन्धमें यह कहत हुए सुनते हैं ि बाह बाह उनका क्या कहना है । वे तो बड़े भाग्यान् हैं । उने सब काम आपसे आप हो जाते हैं । वे अगर मिहिको भी छू दें, तो हैं सोना हो जाती है । पर वास्तवमें किसीक सम्बन्धमें ऐसी बात केव भाग्यसे नहीं होती । इतने बड़े भाग्यवान होनेंके ठिए मनुष्यका विचार हाँछ, हदप्रतिज्ञ और आस्मिन्श्वासी होना पड़ता है । जो व्यक्ति किन् सेन्नमें पहुँचनेसे पहुँछ ही अन्छी तरह यह बात समझे हुए रहता किन में अनस्म सफल्मनोर्ध और विजयी होजँगा यह मानो समले दिवयी होनेजी परिस्थितियोंको अपने साय छेकर चलता है । ऐसा व्ययं अपने आत्म-विश्वाससे तो शक्ति प्राप्त करता है । क्यों और परिचितोंसे भी शक्ति प्राप्त करता है । क्योंकि उसके मिन्ना । नेपे पीरमता और उसकी कार्यन्नशक्तासे परिचित होते हैं और भा तिराप

प्रकारसे उसे उत्साहित करते रहते हैं । फिर मटा ऐसे आदर्भाया और ह

टमनोरथ और विजयी होनेमें क्या सन्देह हो सकता है <sup>2</sup> अन भी संसा-रके कई भागोंमें बुळ ऐसे जंगली पाए जाते हैं जो यह समझते हैं कि जिन रानुजींपर हम निजय प्राप्त करते हैं उनकी सारी शक्ति हमारे शरीरमें आ जाती है। एक तरहसे यह बात बहुत ठीक है। ससारके प्राप सभी क्षेत्रों और सभी कार्योंमें यह बात देखी जाती है कि जन हम किसी एक काममें सफल होते हैं, तब हममें एक ऐसा उत्साह आ जाता है जो हमें उससे अधिक कठिन या बड़ा काम करनेके योग्य बना देता है। इम प्रकार हम ज्यों ज्यों काम करते जाते हैं त्यों त्यों हमारी शक्ति और योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। इसल्पि यदि जगळियोंका यह निश्चास हो कि हम जिन रानुजींपर विजय प्राप्त करते हैं उनकी राक्ति भी हममें आ जाती है, तो इसमें कुळ अनौचित्य नहीं है।

यदि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हों तो हमें उचित है कि सबसे पहले अपनी सारी निचारशक्ति, अपना सारा ध्यान, उसी बात-पर जमा दें और अपने मनमें इस बातका दृढ निश्वास कर कें कि हम यह काम अनस्य ऑर बहुत सहजमें कर केंग्रे, तो हमारा वह विश्वास अनस्य फल्ट्यायक होगा, हमारे हाथसे वह काम अनस्य पूरा उतर जायगा । हमारी जितनी मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ हैं, आत्म निश्वास उन

भीश्व सबका सरदार है। वह स्वयं तो जो काम करता ह वह करता ही है, कि हमारी सन शक्तियोंमें दूना और तिगुना वछ पहुँचाता है। जनतक आसम्बन्धित स्वयं से कि विश्व के पहुँचाता है। जनतक आसम्बन्धित स्वयं से कि विश्व के सिंदि से अपनी पूरा तो व्यव सकता मुँह ताका करती है। पर जन आसम-निश्वास अपना पूरा तो व्यव सकता करता है, तब निख्कुल दनी हुई शक्तियों भी उठ खडी जो ज ती है और हमें आपसे आप छे चल्कर सफलता तथा निजय तक स्वयं चा देती है। जब आसम-निश्वासके कारण हमें साहस उत्पन्न होता अपने ह

है, तब हमारी कोई शक्ति ऐसी नहीं रह जाती जो अपना पूरा प्रााकाम न करती हो । आदमी तो खैर आदमी ही है, छुडदौड़का घोड़ा भी तबतक दीड़में नहीं जीत सकता जबतक उसमें पूरा पूरा आत्म विश्वास न हो ।

सभी छोग किसी न किसी तरहका काम करते हैं, पर उनमेंसे सफलमनोरय होनेताले वहुत ही थोड़े हाते हैं, अधिकांश विफल होफर ही रह जाते हैं । इसका कारण यही है कि उनमें निचारोंकी दढता नहीं होती । विजयी वही होता हे जो यह वात अच्छी तरह समझ छेता है कि चाहे दुऊ भी हो मैं जिना विजय प्राप्त किए कभी चेन न देंगा। एक प्रकारकी ऐसी दढ़ता, एक प्रकारका ऐसा विश्वास होता है, जो कभी पींठे हटना जानता ही नहीं । ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही छ्टता, मनु-ष्यको बड़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करके अप्रसर होनेमें समर्थ करती है । परन्तु जहाँ जरा भी अनिधय, जरा मी अविधास हुआ कि सारा काम चौपट हो जाता है । सफल ओर विफल विजयी और परा जितमें इस यही अतर है, जा देखनेमें तो बहुत थोड़ा जान पहता है पर जिसका परिणाम बहुत अधिक बड़ा और ब्यापक होता है। अत जो छोग किसी काममें पूरी पूरी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें सजसे पहुळे अपने जिचारों और भागोंमें परिवर्तन करना चाहिए । उन्हें अपने मनसे शंका, क्षिन्नक, अनिध्यय, अपिधास आदि घातक वार्तोकी बिछकुछ निकाछ देना चाहिए और अपने भापपर पूरा पूरा विश्वास रगते हुए ओर सफलताकी पूरी यूरी खागा रखते हुए काममें छग जाना चाहिए ! उस समय थे देखेंगे कि सफ्छता कितनी जन्दी, कितना आपसे आप, उनके पास आ पहुँचनी हैं । उस समय उन्हें घात्म विश्वासके इस द्यम परिणामपर आधर्य होगा । वे समग्र हेंगे कि हमें एक ऐसा मृत्र मन्त

मिछ गया है, जो हमें सदा सत्र कार्यामें विजयी वना सकता है, फिर आशका, सन्देह, अनिश्चय या अनिश्वास उनके पास भी न फटक सकेगा।

हम जो कार्य वास्तात्रमें सम्पादन करना चाहते हों, उसका आति-र्भाव सबसे पहले विचारमें होना चाहिए । यदि हममें अभिप्रेत या इच्छित वस्तुका ठीक ठीक परिज्ञान हो और उसे प्राप्त करनेकी हममें बल्पती कामना हो, तो हमारी सफलताका मार्ग वहत कुछ परिष्ठत हो जाता है । यदि आरम्भमें हमारा विचार ही निर्मेछ होगा, तो उसकी पति क्या होगी र आज तक ससारमें जितने वड़े बड़े काम हर हैं वे प्रवल कामना और प्रख्यती इञ्छाके ही कारण हुए हैं। बड़े कामोंमें पहले चारों औरसे निराशा ही निराशा दिखाई देती है, कहीं किसी ओर प्रकाशका नाम तक नहीं दिखाई देता । परन्तु केउल बल्प्यती कामना और प्रबल इच्छाके कारण उत्पत्र उत्साह और साहससे वे वड़े वड़े काम अन्तमें पूरे होकर ही रहते हैं । इसीके कारण छोग वडेसे वड़ा आत्मन्याग कर-नेके छिए तेयार हो जाते हैं और जिन बातोंका होना स्वप्नमें भी असम्भर समझा जाता है, वही वार्ते प्रत्यक्ष रूपमें कर दिखलाते हैं । इसका कारण यही है कि हमारा निचार और हमारा निधास जैसा होता है वैसे ही हम भी हो जाते हैं। जिस आदमीमें निश्वासकी जिननी ही कमी होती है, उस प्राप्ति भी उतनी ही कम होती है। पर जिसका निधास पूरा और दह होता है, उसीको अधिक प्राप्ति होती है । मनउन यह कि निश्वासकी मानाका सफलताकी मानाके साथ नदूत ही पनिष्ट सम्बद्ध है।

जो छोग केन्नज अपने ही पुरप्तार्थ और नाहुनज्से इस मसारमें महान् हुए हैं, यदि उनकी जीननियों और कायापर भडी माँति निचार क्रिया जाय, तो जान पड़ेगा कि आरम्भिस ही उनमें बहुत अधिक आत्म-विश्वास था। उनमें अध्यवसाय भी बहुत अधिक था। वे अपनी धुनके पक ये और उन्हें अपनी योग्यताका पूरा भरोसा और सफलताका पूरा निश्वास था। उनकी मानसिक प्रवृत्ति इदतापूर्वक उनके उद्देश्य या इस्यकी और लो और जो आशकाएँ तथा भय आदि साधारण योग्यता तथा निश्वासके लेगोंको आगे बढ़ने नहीं देते ये वे उनके पास तक नहीं फटकने पाते थे। यहाँ कारण था कि ज्यों ज्यों वे महाला आगे नहते

थे स्पें त्यों संसार आपसे आप उनके डिए मार्ग बनाता जाता था । जिन छोगोंको हम किसी काममें पहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं, उनके सम्बाधमें हम और तो सैकड़ों हजारों तरहकी यातें सोच जाते हैं, पर वास्तवमें उनकी सफलताका जो मूळ कारण होता है उसकी ओर हम प्यान ही नहीं दंते। हम यह तो कहने उगते हैं कि वे यदे भाग्यवान् हैं, पड़े चालाक हैं, बड़े बड़े लोगों तक प्रहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, उनकी रिश्तेदारी अच्छे अच्छे लोगोंमें हैं, मादि आदि । परन्तु उनमें जो धास्तिनिक गुण होते हैं और जिनके कारण टन्टें नफ-छता होती है, उन गुणोंकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता । सफड-ताके लिए सबसे पहले कोई नई बात निकालनेकी आवश्यकता होती है, फिर उसके सम्बाधमें निरन्तर विचार करना पढ़ता है ओर तब अन्त तक दसके टिए हड़तापूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। वास्तवर्षे वे अपनी समस्त मानसिक शक्तियाँ उसी कार्यके सम्पादनमें छगा देते हैं और अपनी सफलताका हट निश्वास रखते हैं । वे अपने मिस्तप्तमें जिस पदार्थका चित्र बनाते हैं, उसे वे प्रत्यक्ष रूपमें भी गड़कर दिखटा देते हैं । वस यही चनकी सफलताका मुख्य रहस्य होता है और इमीका हमं भी प्यान रखना चाहिए ।

हमें अपनी सफलताका विश्वास तो होना ही चाहिए, पर यह विश्वास अधूप या अधकचरा नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकसे अधिक जितना रह हो सकता हो उतना ऑर हार्दिक होना चाहिए । अर्थात् हमें अपनी सफलतामें कभी तिल्मात्र भी सन्देह नहीं होना चाहिए । अर्थात् हमें अपनी सफलतामें कभी तिल्मात्र भी सन्देह नहीं होना चाहिए। सफलतामें जितना ही सन्देह होता है, प्रयत्नमें उतनी ही हुर्वलता आती हे और फिर सफलता उतनी ही दूर हो जाती है । रह मिश्वास ही सफलताकी जान है । भीपण ताप ही धातुओंको गलात है । इसी प्रकार पूर्ण अध्यवसाय और रह विश्वास ही कठिनसे कठिन कार्य मिद्र करता है । जिस काममें पूरी तरहसे जी नहीं उगता वह कभी प्रया नहीं होता । समाजमें साधारण कोटिक लोगोंकी संख्या इसी छए अधिक है कि अधिकांग लोग पूरा जी लगाकर कोई काम नहीं करते । उनका निक्षय और प्रयत्न दोनों ही अधूरे और वेदम होते हैं और इसी लिए उनको कभी पूरी और ठीक सफलता नहीं होती।

सफलताके लिए ऐसे इत निश्चयकी आवश्यकता है जो कभी परा-इसुख या पराजित होना जानता ही न हो । ऐसा निश्चय मनुष्यको सदा आगे ही बढ़ाता चलता है और चाहे कितनी ही जोखिम क्यों न सहनी पड़े, उसे कभी पीठे नहीं हुटने देता । जन किसी मनुष्यका अपनी शक्ति ओर योग्यतापर विश्वास नहीं रह जाता, तन वह सफल-ताके लिए पूरा प्रयत्न करना छोड़ देता है आर उसका प्रयत्न अपूरा रह जाता है । उस समय उसकी और तो कोई सहायता की ही नहीं जा सकती, यदि कुछ किया जा सकता है, तो केनल यही कि उसमें फिरसे आत्म निश्वास उत्पन्न किया जाय और उसके मिस्तिकत्ते यह निचार निकाल दिया जाय कि सन काम भाग्य या संयोगने होते हैं और उसके मनमें यह बात बैठा देनी चाहिए कि सफल्द्रा पूरा पूरा प्रयत्न करनेते ही होती है, ईश्वरने उसे केवल भाग्य या संयोगपर निर्भर नहीं रक्ता है। उसे यह नात अच्छी तरह समझा देनी चाहिए कि यदि माग्य कोई चीज है, तो तुम उससे भी वहकर कुछ हो, बल्कि तुम स्वयं उस भाग्यके विधाता हो। उसे समझा देना चाहिए कि सर्य तुममें ही एक ऐसी शक्ति हैं, जिसका मुकानला कोई बाहरी शक्ति नहीं कर सकती। नस, जन उस आदमीमें इतनी हडता, इतना साहस, और इतना विश्वास का जायगा, तन उसके सन काम आपसे आप होने लग जायेंगे और उसके मार्गकी कठिनाडयाँ आपसे आप दूर होने लगेंगी।

हममें जिस बातकी जितनी ही अधिक लग्न होगी, जिम कामके लिए हम जितने ही अधिक तन्मय होंगे, यह बात—वह काम हम जतना ही अधिक, उतना ही उत्तम और उतना ही सहजमें कर सकेंग ! हम नीचेकी और देखकर अपने आपको और नीचे गिरा देते हैं । पर हमें सदा जपरकी और, सदा आगेकी और, अपनी दृष्टि रचनी चाहिए! तभी हम आदर्श उचता और महत्ता तक पहुँच सकने हें । जो व्यक्ति दृष्ट सफलता तक नहीं पहुँचता, बल्क स्वय ही मूर्तिमान सफलता हो जाता है । पर उसे बाहरसे सफलता प्रान करनेकी नहीं रह जाती । वह स्वयं ही अपने आपमेंसे सफलताका निर्माण कर लेता है। यही सफलताका मूल मन्त्र और यही मुख्य रहत्य है । इसे हदयगम कर लेनेपर कभी विकल्प या निराश होनेकी नीवन नहीं आती । ऐमा व्यक्ति स्वयं एक प्रकाश अन जाता है और जहाँ प्रकाश हो वहाँ अचकारका प्रवेग क्योंकर हो सफलता है ?

जो काम देखनमें असम्भत्र या प्रहुत कठिन जान पहना हो, परि वहीं काम कोई खादमी साहमपूर्वक करने छग जाय और साप ही उम

जिस कोलम्बसने अमेरिकाका पता लगाया था, बह आत्म विश्वासकी माना प्रत्यक्ष मूर्ति था। स्पेनके राजमात्री लसकी हैंसी लहाया करते ने और उसके त्रिवारों तथा वार्तोमें उन्हें पागलपनका मान होता था। यदि बह उन लोगोंके हैंसी उड़ानेपर ध्यान देता तो कमसे कम उसे नो अमेरिकाका पता लगानेका कभी सीमाग्य प्राप्त न होता। किर उसके बाद और कोई चाहे पता लगाता या न लगाता। पर नहीं, बल अपनी धुनका पक्षा था और उसे अपने आपपर पूग पूरा भगेसा था। बह अच्छी तगह जानता था कि भैं जो कुछ सीचता या समजता हैं, वह बहुत ठीक है और उसे भें पूरा कर दिग्मलाईंगा। बह एक छोटेसे जहाजपर सनार होकर अज्ञात समुद्रमें चल पड़ा। उसके साथी मलाहोंने उसका बहुत जिरोध किया और घर छोट चलने लिए बहुत और दिया, परन्तु बह उन लोगोंकी जातींमें नहीं आया। वह एक खास

कामके लिए घरसे निकल्य था। यह समझता जा कि मैं यह काम जनस्य करूँजा और इसी लिए वह बिना काम किए घर नहीं रोग सकता था। महगहीं तथा दूसरे साथियोंने निद्रीह किया और उस जुप-जाप उठाकर समुद्रमें फेंक देने तकका विचार किया, परन्तु वह बराबर जागे बढ़ता गया ओर निल्य प्रति अपनी डायरीमें यही लिखता गया कि आज हम अपने रास्तेपर पश्चिमकी और बढ़े और अन्तर्कों उसके इस इड निश्चयका जो परिणाम हुआ उससे सारे ससारकी ब्राया पल्ट गई।

यदि घ्यानपूर्वक देखा जाय तो इस प्रकारके सैकडों हजारों महापु-रुप मिलेंगे, जिन्होंने केनल अपने अध्यवसाय, दृढ़ निश्चय और आत्म विश्वासक भरोसे ही संसारमें असम्भन समझी जानेनाटी संजड़ों हजारें। वार्तोंको सम्भन कर दिखलाया और इस प्रकार सिद्ध कर दिया कि दढ निधय और आत्म विश्वासके मामने मंसारमें कोई बात असम्भन नहीं रें । कोई ऐसा आविष्कारक, कोई ऐसा धर्भप्रप्रतिक, कोई ऐसा और, कोई ऐसा महापुरप नहीं हुआ जिसमें दृढ निधय और आत्म त्रिभास -न हो । सच तो यह है कि यिना इन दोनों प्रातींके मनुष्यमें महत्त्र ना ही नहीं सकता । यह किसी प्रकार बड़ा वन ही नहीं सकता । यही नातें ऐसी हैं जा अन्तमें मनुष्यको पूर्ण सफ्छ और निनयी बनाकर छोड़ती हैं। बास्तविक बात यह है कि महत्ता तो ईश्वर स्वयं ही हममें भर देता है, पर हम उमपर उचित प्यान नहीं देते और अगरदस्ती अपने आपमें अयोग्यता और तुच्छता आदिका आरोप फरके अयाग्य और तुच्छ वन जाते हैं। पर तु यदि हम अपन विचार्गेको कुछ और -प्रशस्त करें, अपनी दृष्टि कुँउ और निस्तृत करें, तो अनायास ही हम उन गुणोंस जल्ड्स्त हा सकते हैं, जो किसी बीर या महापुरुपमें पार जाते हैं । यदि हम नीचेकी ओर देखना छोड़कर ऊपरकी ओर देखना

आरम्भ करें, तो अनस्यही उस स्थानपर पहुँच सकते हैं, जहाँ महत्ताके सिवा ओर कुठ है ही नहीं।

यदि मनुष्यकी अननितका कोई सबसे बड़ा कारण है अथना हो सकता है, तो वह एक ही कारण है और वह कारण है अपना ठीक ठीक महत्त्व न समझना, अपने आपको स्वयं अपनी नजरोंमें गिरा देना। अपने आपको अयोग्य समझनेसे वक्कर मूर्खतापूर्ण विचार ससारमें और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी खुद ही यह समझता हो कि अमुक कार्य मुझने नहीं हो सकेगा, उस आदमीसे वह कार्य ससारकी और कोई शक्ति नहीं करा सकती। समसे पहले आत्म-निश्चा-सको मार्ग प्रदर्शन करना पड़ता है। तब उसके पीठे पीठे और शक्तियाँ चलती हैं। यदि हम अपने लिए पहलेसे ही बहुत ही संकुक्ति सीमा निर्धारित कर लें, तो फिर उस सीमासे आगे वढ़नेका हमें और अधिकार ही नहीं रह जाता। इसलिए हमें अपना उद्देश्य अधिकार सीनहीं के जाना चाहिए जिसमें हमें आगे बढ़नेके लिए बरा-बर स्थान मिलता रहे और कहीं पहुँचकर रुकना न पड़े।

हम यह बात मानते हैं कि किसी व्यक्तिको टिए अपने आपको उद्धत वडा समझना और अपने मनमें उँचीसे उँची कल्पनाओंको स्थान देना उद्धत ही कठिन है। परन्तु उससे भी उद्दक्तर कठिनता तो यह है कि विना ऐसा किए वह कभी महान् बीर आर विजयी हो ही नहीं सकता। मनुष्प अजतक उँची वार्तोको कल्पना न करे और उन कल्प-नाओंको कार्य उपमें परिणत करनेके टिए अपनी योग्यता और वज्यर पूरा पूरा मरोसा न रक्खे, तज तक वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। सजसे पहले स्वयं उचाकोंकी होना ही योग्यताका एक जहत वड़ा प्रमाण है और यदि साथमें यह भी विधास हो कि हम अपनी आकाका अजस्य पूरी कर छेंगे, तो फिर उसकी योग्यतामें और किमी प्रातकी कमर ही नहां रह जाती । जिम परमारमाने हममें उचाकांक्षाएँ उत्पन्न की हैं, उमने साथ ही उसकी पूर्तिक साधन भी हममें रख दिए हैं । उसने हमें ध्यर्थ इघर उधर टक्करें मारनेके छिए नहीं पैदा किया है, बिक्क किमी विशेष उद्देश्यकी पूर्तिके छिए उद्देश्यकी पूर्तिके सामर्थ मी अपस्य है । अत हमें सदा यह निश्वास रराना चाहिए कि हममें उस उद्देश्यकी पूर्तिका सामर्थ्य मी अपस्य है । तमी हम बास्तर्वमें उस उद्देश्यकी पूर्ति भी कर सकत हैं और

अपना ज म तथा ईश्वरका प्रयत्न दोनों सफल कर सकते हैं।

हमारे जीवनमें जितनी घटनाएँ होती हैं, अथवा जितने कार्य हात हैं उन सबका कारण खय हममें उपस्थित रहता है । हमीसे सब कार्य निकरते हैं। जहाँ जो चीज पहुडे पहुछ दिखराई पड़ती है यह वहींम उत्पन्न होती है। हम जिस जातको कामना करते हैं और जिसके टिए प्रयत्न करते हैं वहीं काम हमसे होता है । हममें एक ऐसी शक्ति हाता है जो उस काम या बातको आपसे आप आछए करक हम तक पहुँचा देती है। अत यदि हम किसी व्यक्तिको किसी क्षेत्रमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हुए देखें, तो हमें समझ हेना चाहिए कि उसने उसी सफ-ल्ताका विचार किया है, उसीके लिए प्रयत्न किया है, उसीके डिए अपने आपको योग्य समझा है और टर्साके छिए अपने आपको समर्थ वनाया है। उसने जो पद या मर्यादा आदि प्राप्त की है, वह स्वयं उसके निचारों और प्रशृत्तियोंका फड़ है । इसव्हिए अपने दशके नरगुर-कोंको हम सबसे पहले और सबसे बड़ी यही सलाह देंगे कि अपन आपपर जहाँ तक अधिक हो सके, विश्वास करो । अर्थात् टार्टे सबमे पहळ इस नातका पूरा पूरा विस्ताम रंगना चाहिए कि अपने भाग्यके

-निधाता और निर्माता हम स्वय हैं। उन्हें समझ छेना चाहिए पि हमर्ने

एक ऐसी अर्छोकिक और अपूर्व शक्ति है जिसे यदि हम जाप्रत करके काममें छगा सकें, तो हम जो काम चाहें वही पूरा कर सकते हैं । जन ये यह तस्त्र भर्छी माँति समझ छेंगे तन उनका जीनन भी श्रेष्ठ हीं। जायगा और वे सब प्रकारसे सफल तथा सुखी भी हो जापँगे। संसा-रमें निस्नास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे टिए सुख, समृद्धि, सुनाम और सफलताका द्वार खोल सकती है । उसीके द्वारा हममें अजेय जल आ सकता है और उसीके द्वारा हम उन भाग्यतानोंमें परिगणित हो सकते है, जिनके स्पर्श मात्रसे मिट्टी भी सोना हो जाती है। उसीके द्वारा मनुष्यमें एक ऐसा तेज उत्पन्न हो जाता है जो उसके चारी और पूर्ण प्रकाश करनेके अतिरिक्त उसके मार्गमें पड्नेगाडी सन विघ्न नाधा-ओंको तिनकेकी तरह जटा देता है। उसीके द्वारा उसे एक अपूर्व दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसकी सहायतासे वह ऐसी ऐसी चीजें देख सकता है जो किसी और प्रकार दिखाई ही नहीं पड़ सकतीं । जन उस आत्म निश्वासके कारण हमें वे चीजें दिखलाई पड़ने छगती हैं. तब हम सन बातोंका बिचार छोड़कर उन्हें प्राप्त करनेके लिए अप्रसर होने छगते हैं और अन्तमें उन्हें प्राप्त करके ही निश्राम लेते हैं । बहिक उन चीजोंके प्राप्त हो जानेपर भी हम निश्राम नहीं छेते । क्योंकि उस समय हमें उनकी अपेक्षा ओर भी अधिक महत्त्रकी तथा सुन्दर चीजें दिख-छाई देने लगती है और तब हम उन्हें प्राप्त करने लग जाते हैं । तात्पर्य यह कि उस समय हम एक ऐसे मार्गपर पहुँच जाते है जिसमें निरन्तर आगे ही बढ़ते जाते हैं और हमारे रूकने या पीछे मुद्दनेकी कोई सम्मा-वना ही नहीं रह जाती । यही जीउनका वास्तविक पथ हाता है आर प्रत्येक समज्ञदार आदमीको इसीका पथिक धनना चाहिए । इसी पथके पथिकोंने बड़े बड़े पहाड़ काटकर केंक दिए हैं, निकट नदियों-

### सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— १६०

पर पुछ बाँधे हैं, समुद्रके नींचे सुराें खोदी हैं और शून्य आकारां चळनेके ळिए भी बैसा ही हट मार्ग बनाया है जैसा कि घन पृष्वीपर मिळता है।

निश्वास कभी घोखा नहीं देता । यह सदा जादूका सा काम करता है । यचन, बाघाएँ और सीमाएँ उसके सामने कोई चीज नहीं हैं । आगे नहने और उजति करनेका उससे बद्दकर कोई साधन नहीं है । बही-सकर्छ सिद्धियोंका दाता है और वही समस्त मौमाग्यका स्ट्रण है । उसीका घ्यान करो, उसीका चिन्तन करो और उसीको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी । तुम्हारा इहलोंक भी सुधरेगा और परलोक भी । फिर तुम्हें संसारमें उससे बद्दकर और कोई चीज दिखलाई ही न पड़ेगी ।



## १२-हढ निश्चय

#### ~<>>>>

हम जो काम करना चाहते हैं उसके पूरा करनेमें हमारा इइ निश्वय भी बहुत बड़ा सहायक होता है। किसी कार्यके सम्त्राधमें हमारा निश्चय जितना ही अधिक इड़ होता है उसमें सफलता भी उतनी ही अधिक होती है। हमें जो कुऊ करना हो, वह बहुत ही इड़ता और तत्परताके साथ करना चाहिए। तोपके गोलेको लोहेकी किसी मोटी चादरमें धीरे धीरे धैंसानेका प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता तभी होगी जब बह गोला निश्चत्के थेगके साथ चलेगा। उसी दशामें वह सीचा जाकर चादरके पार हो सकेगा। ठीक यही दशा मनुष्यके प्रयत्नोंकी होती है।

प्राय छोग कहा करते हैं—देखिए यदि ईश्वरने चाहा तो, यदि हमारे भाग्यमें हुआ तो, यदि हो सक्ता तो, आदि आदि । पर ने छोग यह बात नहीं जानते कि उनके कप्तनमें छगा हुआ यह ' यदि ' सिन्द-ग्यताका सूचक होता है और इससे बकाकी अयोग्यना तथा अकर्मण्यता सूचित होती है । परन्तु यदि कोई दुर्ज्टह्दय आदमी भी किसी अवसरपर कोई प्रात हदतापूर्वक कह बैठे, तो इससे उसके हृदयमें एक नया बछ आ जायमा और वह अपिक तत्यरतापूर्वक काममें छगकर अपेसाइत अधिक सफलता प्राप्त कर सकेगा ।

मनुष्यत्तो कमी इस दगस कोई पात नहीं कहनी चाहिए जिसमें किसी प्रकारका सन्देह या अनिध्यय सूचिन होता हो । यहाँ तक कि हमें कभी यह भी नहीं कहना चाहिए कि इम कभी न कभी सफट होंगे । हमें सदा यही कहना चाहिए कि हम मृतिमान् सफलता हैं और सफल-मनोरय होना हमारा जमिसद्ध अधिकार है । हमें यह नहीं कहना चाहिए कि एक वह समय भी आवेगा जब कि हम प्रसन्त और सुखी होंगे । बिल्फ हमें यह कहना चाहिए कि हमारा जम ही सदा सुखी और प्रसन्न रहनेके लिए हुआ है ।

हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हों, उसपर हमें अपना पूरा पूरा अधिकार समझना चाहिए । हमें समझना चाहिए कि वह चीज हमारे लिए ही वनी है और हमारा जम उसीके लिए हुआ है । इस प्रकारके निचारसे हममें एक ऐसा क्लोकिक वल जा जायगा जिससे हमारे उदे- स्पक्ती सिद्धिमें बहुत अधिक सहायता भिलेगी । हमें सदा यही सोचते और समझते रहना चाहिए कि—हम स्वास्त्य हैं, हम बल हैं, हम सिद्धान्त हैं, हम सत्य हैं, हम नाय हैं, हम सीन्दर्य हैं । क्योंकि हम इन्हीं सब बातोंके आदर्शपर बनाए गए हैं । इस प्रकारके सोचने और समझनेना परिणाम यह होगा कि हमारे जीवनमें इन सब बातोंका आपसे आप निकास होने कंगगा ।

वात यह है कि हम जो बुछ अपने सम्बचमें सोचते हैं वही जनते हैं, उसके अतिरिक्त और बुछ बन ही नहीं सफते। जो लोग धन उपार्जन करनगले होते हैं, वे संबेर उठकर यह नहीं सोचते कि देखें। अगज न जाने क्या होगा। देखें आज बुछ मिळता है या नहीं। अच्छा, हम प्रयत्न करेंगे, चाहे सफलता हो और चाहे न हो। विस्त उन्हें इस वातका हद निश्चय होता है कि हम आज भी अवस्य हुउ उपार्जन करेंगे और निस्नकी लेपेक्षा कुछ अधिक ही उपार्जन करेंगे। अपने मनमें इसी वातका हद निश्चय रखते हुए वे हदतापूर्वक अपने काममें लग जाते हैं

ओर विना कुछ उपार्जन 'किए नहीं 'रहते । प्रत्येक व्यक्तिको अपने उदे-श्यके सम्बाधमें सदा इसी प्रकारका विचार रखना चाहिए और केमछ विचार ही नहीं रखना चाहिए बल्कि उस निचारपर दृहतापूर्वक विश्वास भी रखना चाहिए । क्योंकि विना निश्वासका और कारा विचार कुछ भी मृह्य नहीं रखता ।

मनुष्यकी उदेश्यसिद्विपर इस टह निश्चयका जो ग्रुम परिणाम होता है, उससे सब छोग परिचित नहीं होते । परन्तु जो छोग उससे परि-चित होते हैं, वे इसके रामवाण होनेमें कभी किसी प्रकारका सन्देह नहीं करते । इस प्रकारका टह निश्चय मनुष्यकी सोई हुई शक्तियोंको जाग्रत कर देता है और उसे कार्य करनेमें बहुत अधिक समर्थ बना देता है ।

इस सम्ब धर्मे एक बात खार है। वह यह कि हम जा निश्चय फरते हैं वह निश्चय फेवल मनमें ही न होना चाहिए विल्क हमें अपने मुँहसे उस निश्चयका उच्चारण भी करना चाहिए। मनमें तो दिन रातमें हजारों बातें सोची जाती है। इसलिए केनल मनमें सोची हुई बातोंका हमपर उत्तना अच्छा और अधिक प्रभान नहीं पदता, परन्तु जिस निश्चयका हम अपने मुँहसे उच्चारण करते हैं उसका हमपर निशेष ओर स्यायी प्रभान होता है। बहुधा हमारी सोई हुई शक्तियाँ इसी प्रकार जोरसे उच्चारण किए हुए निश्चयोंके हारा ही जामत होती हैं। प्राप लोगोंका मन दुनिल हुआ करता है और वह एकाम्र होकर इटलापूर्नक कोई निश्चय नहीं कर सकता। ऐसे मनका निश्चय प्राय कोई निश्चय नहीं शैता। परन्तु यदि उसी निश्चयों हम मौखिक उच्चारण भी मिटा दें, उससे सम्ब ध रखनेगले शब्द हमारे मुँहसे निकलकर हमारे कानोंमें

प्रदेश करें, तो हमपर उनका कुछ ओर ही प्रमाव पड़ता है। उस दशामें उसमें मानो दूना जोर आ जाता है। हम प्राय देखते हैं कि मामूली तौरपर हम अपने मनमें जो बातें सोचा करते हैं, उन वातोंका हमपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता । परन्तु यदि वही बांतें हम किसी पुस्तकमें पड़ते हैं तो उनका हमपर बहुत अच्छा और स्वायी प्रभान होता है। हम चित्र आदि देखकर पहाडों, समुद्रों आदि अनेक प्राष्ट तिक पदार्थोंकी बहुत कुछ कल्पना कर होते हैं। परन्तु उन कल्पना ऑका हमपर कोई निशेष प्रभान नहीं पड़ता। परन्तु यदि हम प्रन्यक्ष रूपसे पहाड़ों या समुद्रों ब्यादिको देख छें, तो उनका हमपर एक निशेष ऑर स्थायी प्रभाव होता है। इस प्रकार यदि हम अपने मनमें कोई वात सोच छें, तो उस सीचने मानका हमपर कोई विशेष प्रमाव नहीं होता, परन्तु यदि हम उसी सोची हुई वातका मुँहसे उद्यारण करें और उसी बातको फिर अपने कानोंसे धुनें, तो उसका हमपर एक निशेष और स्थायी प्रभाव होता है। उस दशामें उसमें एक निशेप प्रकारकी स्पष्टता, एक विशेष प्रकारका वळ आ जाता है जो साधारण रूपसे मोची हुई बातमें कदापि नहीं हो सकता । केनल मनमें सोची हुई बात कार्ये न्दपमें परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि दिन रातमें हजारी वार्त सोची जाती हैं और इसडिए कोई खास कामकी सोची हुई बात भी उन्हीं साधारण वार्तोंकी कोटिमें आ जाती है, परन्तु यदि वही बात एक या अनेक वार मुँहसे कह भी ढाडी जाय तो उसका हमपर बुज और ही. प्रमाव होता है । उस दशामें हमारा वह निश्चय बहुत अधिक दृढ हो जाता है और हममें उसे कार्य रूपमें परिणत करनेकी एक नई शक्ति आ जाती है। दो चार बार इस वातका अनुभन करके प्रत्येक पाठक इस सिद्धान्तकी सत्यताका निश्चय कर सकता है।

हममें जो दुर्बळताएँ और त्रुटियाँ हैं उनका निवारण और पूर्ति इस क्रियासे बहुत सहजमें हो सकती हैं। पाध्वात्य देशोंमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिहोंने इस प्रक्रियासे बहुत अधिक लाम उठाया है। वे मानो अपने आपसे वार्ते करते हैं और अपने सम्बचमें उन्हें जो उच्छ कहना होता है वह वे अपने आपसे ही कह लेते हैं। इस प्रकारके धारमगत कयनका परिणाम वहीं होता है जो किसी सच्चे मित्र अयना अच्छे महा-साओंके उपदेशों और परामर्शोंका होता है। इस प्रक्रियासे केवल का-मनाएँ ही दूरी नहीं की जाती हैं, निक्त अपने व्यक्तिगत दोप भी दूर किए जाते हैं। इसलिए इससे हमारी आलिक उन्नति भी हो सकती है आर नैतिक उन्नति भी।

जन किसीको इस प्रकार अपने आपसे वार्त करनी हों, तब उसे जनसमूहसे बहुत दूर किसी ऐसे एकान्त स्थानमें चल्ले जाना चाहिए जहाँ औरों जी उपिस्थितिका अनुभन न हो सके और जहाँ स्वच्छन्दतापूर्क अपने आपसे वार्ते की जा सकें । ऐसे स्थानपर पहुँचकर सोचना चाहिए कि हममें कौनसी नुटि है अथना हमारी कार्यसिद्धिमें कौनसी नात वाधक है । यटि इम किसी काममें छने हों, तो उसके सब अगोंपर विचार करना चाहिए । तात्पर्य यह कि हमें अपनी जो वर्तमान आन-स्थकताएँ प्रतीत होती हों उनपर हमें निचार करना चाहिए और तन उनके सम्बाधमें अपना कर्तव्य निधित करना चाहिए, और जब वह कर्तव्य निधित हो जाय, तन हमें अपने आपको जोरसे वह निधय कह सुनाना चाहिए । हमें जोरसे ओर इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें कहना चाहिए जिसमें वह बात हमें बदुत अच्छी तरह मुनाई दे । हमें कहना चाहिए कि इम भविष्यमें अमुक दोष न करेंगे, इम अमुक प्रकारका स्थार या आचरण न करेंगे, इम अमुक कार्य अमुक प्रकारका स्थार हमें रेंगे.

आदि आदि । इस प्रकारके आत्मगत कथनका हमारे आचरण और कार्योपर इतना अधिक और इतना श्रुम परिणाम होगा कि उसे देखकर हमें 'परम आश्चर्य होगा और हम सदाके छिए समझ छेंगे कि अपने दोषोके दूर करने और अपने कार्योमें सफळता प्राप्त करनेका, इससे अच्छा और सुगम और कोई साधन है ही नहीं । इस प्रकार एकान्तमें जीर जीरते अपने आपको सुनाकर हम जो उपदेश देंगे, जो परामर्श देंगे, वह किसी बड़े महात्मा या साधुके दिए हुए उपदेशों आदिसे कम प्रभा चशाळी न होगा ।

मान छीजिए कि किसी व्यक्तिमें चिड़चिड़ापन बहुत अधिक है और

उसके अधिकांश कार्य इसी एक दुर्गुणके कारण नष्ट होते हैं। उसे **उचित है कि वह एकान्तमें जाकर नित्य अपने इस दीयपर विचार करें** भौर सोचे कि इससे मेरी कन, कहाँ, और कितनी अधिक हानि हुई है। तन फिर उसे अपने आपसे कहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह चिद्रचिड़ापन ही मेरे सन काम खराब करता है, यह मेरी बहुत बड़ी मानसिक दुर्नेखता है। सुझे जो कुछ करना चाहिए, वह में इसीके कारण नहीं कर सकता हूँ । इस दोषके कारण छोग मेरी हैंसी भी उड़ाते है, मुझे चिदाते भी हैं और मुझे बेरक्फ भी बनाते हैं ·ध्यौर मेरे सब कायोमें बाघक भी होते हैं। इसलिए मुझे इस दीपसे भपना पीठा छुड़ाना चाहिए और जिस प्रकार हो अपने स्वभा षका, अपने स्वमायके इस चिड्चिड्पनका अन्त करना चाहिए। यद्यपि भौर बहुतसे साधारण छोगोंकी अपेक्षा मुझमें अनेक गुण अधिक हैं, परन्तु फिर इस एक दुर्गुणके कारण ही मेर सफल होनेमें अनेक बावाएँ होती हैं । परन्तु अन मैं अपने इस दुर्गुणपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेका ,हद्ध निर्देय करता हैं । चाहे जो हो, अब मैं इससे अवश्य अपना पीछा

छुडाऊँगा और आजहीसे इसका अन्त करना प्रारम्म करूँगा, आदि छादि।

यदि कोई ब्यक्ति चरित्रमष्ट हो तो उसे अपने आपसे कहना चाहिए कि मेरे शरीर और मेरी आत्माका मेरे अनाचारके कारण बहुत दुरी तरह नाश हो रहा है | इसके कारण में अपने समस्त मानी मुखांका नाश कर रहा हूँ । मैं केवल अपना ही सर्मख नष्ट नहीं कर रहा हूँ बिलक अपनी हो, अपने वाल बच्चों और अपने परिवारके लंगोंका भी बहुत सहित कर रहा हूँ और समाजमें बहुत दुरा आदर्श खड़ा कर रहा हूँ । आजसे मै शप्य खाता हूँ कि मैं कभी हुमार्गमें प्रष्टत न होऊँगा और न कभी कोई ऐसा कार्य कन्ँगा जिसके कारण में लोगोंकी नजरोंसे गिर जार्ज । मै अपने पिउले अनाचारोंके लिए पक्षाचाप करता हूँ और अभिव्यमें उनसे छुणा करनेना दृढ निश्चय करता हूँ । अवतक मैं आदर्गयतते नहुत गिरा रहा हूँ, पर अन मैं अपने आपको सुधार्म्या और अपने आपको चरित्रनान नगर्जेंगा, आदि आदि ।

जर कभी एकान्तमें अरसर मिछे तब मनुष्यको अपने आपको सुधाग्ने और उन्नत करनेके छिए इसी प्रकार अपने आपसे वार्ते करनी चाहिए । योडे ही दिनोंमें उसे यह देखकर बहुत अनिक आक्षर्य होगा कि इस प्रकार अपने आपसे वार्ते करनेका उसके चिरित्रपर कसा अच्छा प्रमान पड़ता है और वह कितनी जल्दी सुरी आदर्तो और सुरे कामोंको छोड़कर उनसे निज्जुङ अलग हो जाता है । इस प्रकारकी वार्तोंसे योडे ही दिनोंमें उस व्यक्तिमें इतना अधिक वड़ आ जायमा कि वह अपनी सारी दुनैन्ताओं आर सारे दोपोंका एकदम नाश कर देगा और फिर कभी उनके फैरमें न पड़ेगा।

## सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति--- १६८

परन्तु इसके साथ एक बात और है। जब इस प्रकार अपने आपसे चार्ते की जायँ, तत्र अपने मनमें इस बातका दढ निश्चय भी होना चाहिए कि हममें अपने दोपोंपर विजय प्राप्त करनेकी पूरी पूरी सामर्प्य है और अब हम कभी इन दोर्पोके फेरमें न पहेंगे । यदि हमारे विधा-समें बुळ भी कमी होगी, अनवा अपनी योग्यता तथा सामार्यमें कुछ सन्दिह होगा तो परिणाम उतना अधिक शुभ न होगा। इसिटिए दोपोंपर विजय प्राप्त करनेकी अपनी योग्यतापर पूरा पूरा निश्वास रखना चाहिए । कहना चाहिए कि मेरा जन इसिंटर नहीं हुआ है कि दोप और दुर्गुण मुझपर प्रमुख स्थापित करें । ओर जन तक मैं अपने दोपों और दुर्गुणोंको दूर न करूँगा तब त्तक मेरा वास्तिनिक उदेश्य कभी सिद्ध न होगा । जब तक मुझमें ये शप्र रहेंगे, तब तक ये मेरी सारी योग्यताओंका नाज करते रहेंगे और मुझे कभी आगे बढनेका अनसर न देंगे। परन्तु अब मैं इन दोषों और दुर्गणोंको अपने आपमे नहीं रखना चाहता और चाहे जैसे होगा में इनका समूल नाश करके छोडूँगा । अन में कमी बुरी वार्तीके पास भी न जाऊँगा ओर न हुरे आदमियोंके साथ किसी प्रकारका सन्त्र घ रक्त्यूँगा । मैं मनुष्य हूँ और मुझे वास्तविक अर्थमें मनुष्य वनना चाहिए । अपने पशुताके भार्नोको मुझे निकाल बाहर करना चाहिए। मुद्यमें एक विरोप दैवी शक्ति है जो ऐसी बुरी बार्तोसे बहुत घृणा करती है । उसीकी सहायतासे मैं अपने ये सारे दोष दूर कहँगा और क्षपना चरित्र सदा निर्मेल तथा निष्कलंक रक्तेंगा ।

यदि इस प्रिक्रेयाका तुरन्त ही कोई श्रुम परिणाम देखनमें न आहे, तो निराश नहीं होना, चाहिए । बरावर दृढ निश्चय और निश्वासपूर्वक अपने आपसे चार्ते करते रहना चाहिए । अन्तमें अवश्य ही मनोरय सिद्धि होगी । इन्छाशिक तो इस कामर्से सहायता करेगी ही, पर इच्छाशिक्ति अपेक्षा दृढ निश्चयमें हजार गुना अधिक बल है, ओर सबसे अधिक बल इस बातमें है कि मनुष्य समझे कि मुझमें एक देंगी अश है जो सबसे अधिक बल्बान् है और जो मुझे अगस्य विजयी करेगा । जन किसी व्यक्तिको अपने अन्दर रहनेनाले दैवी अशके दर्शन होने लंगेंगे, तन वह उसके बल और सहायताका अनुभन करने लंगा। जन वह अपने अन्दर रहनेनाले ईश्वरीय अंशकी सहायताका निश्चास और भरोसा करने लंगेंगा, तन मानो नह ईश्वरीय सत्ताके साथ मिलकर एक हो जायगा। उस दशामें ससारकी कोई शक्ति उसके मुकानलेमें न ठहर सकेगी और वह जिस ओर दृष्टि डालेगा, उसी ओर उसे निजय प्राप्त होगी।

यों देखनेमें तो यह बिचार निष्कुर मूर्खतापूर्ण बिल्स पाग्छोंकासा जान पड़ता है कि कोई आदमी एकान्तमें जाकर जोर जोरसे अपने साथ बात करे, वह स्वयं ही बोलनेवाला हा और स्वयं ही सुननेनाला । लेकिन यदि अपने दोप दूर करनेके लिए यह प्रिक्तिया की जाय, तो इसमें सन्देह नहीं कि इससे बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है । ससारमें छोटा या नहां कोई ऐसा व्यक्तिगत दोप नहीं है, जो इस प्रकार एकान्तमें अपने आपसे बातें करके दूर न किया जा सकता हो । मान छीजिए कि आप बहुत ही शरमील हैं और चार आदिम्योंके सामने जानेमें और उनने बातचीत करनेमें आपको बहुत लाजा जान पड़ती है । अन यि आप एकान्तमें बैठकर अपने आपसे कहने लों कि यह हमारा बड़ा मारी दोप है और जैसे होगा हम अपना यह दोप दूर करेंगे, तो सच मुच आपका यह दोप बहुत ही श्रमा वह हो प्रकार और

स्टार्क, <del>पर्</del>दृद्ध केंद्र <del>कर्कि -</del> रेउ०

人師 称气 8 平安包 可强制 平平 कार मुद्र रिका की कम्यूमर्स ।

क्र की जीन अने केर देंग दूर करने दि, बरे में यों बागा है। उस समय उसे अपने मन्में बनी इह बट्य प मी लाना पारिण कि येग मुझ देख्ने हों। और देख्ल हैं<sup>डे</sup> हैं एम समय एम अपने मनमें समझना चाहिए कि मैं किनीने हेट र हुँ वीन्तः सत्रतः समान हूँ । कार्ड कारण नहीं है कि की डी

रिंग । दम प्रकारका विश्वाम रखनंस उसमें अविक दहता वरा ह बारमा और शीप सफ़ब्ता प्राप्त होगी । यि काई व्यक्ति प्रगप्तर अनिश्चयती अरस्यामें पद्दा रहता है <sup>हं</sup>

गत्। किमी वातका निश्चय न कर सकता हो, तो उसे उचित है हि इंद्रतापूर्विक यह निश्चय कर छै कि अंत्र में अपने मनमें किसी प्र<sup>कृत</sup> रा ५१ उत्पन होनेका अवसर ही न आने दूँगा और सन्देह अ पूर्व ही पुत्छ न कुछ दढ निथम अपस्य कर दूँगा और उसीके <sup>बर्</sup> सार गार्थ भी आरम्भ कर दूँगा । सदा अनिश्चित दशामे पड़े रहने <sup>ईं</sup> हुए भी न मतनेकी अपेक्षा कोई गलती कर बैठना कहीं अच्छा है इसमें मिल्य चाहे पहले कुछ मूटें कर बैठे, परन्तु उसमें कर्मण्या है आवेगी। फिर कुछ दिनोमें काम करते करते वह उचित और उपर निर्णय फरा। भी सीख छेगा ।

े भरत्य यए कि हममें जो दोप होंग्य दोपोंका रि या स्तित्व पर कि एक स्वाप्त प्रयोग करने का प्रयोग का प्रयोग करने का प्रयोग का प्रयोग करने का प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग करने का प्रयोग ल्स न होगा, तो उद ती निस

ू कर बंदातम समा

अपने आ५

आवस्पकता केवल इस बातकी है कि मनुष्य यह बात भली माँति अपने मनमें समझ छे कि मुझमें एक ईश्वरीय शक्ति हे जो मुझे सदा सत्र कामोंमें विजयी रक्येगी। सबसे बड़ी कठिनता तो यही है कि लोग वास्त-वमें जितने योग्य होते हैं उसकी अपेक्षा अपने आपको कहीं कम योग्य समझते हैं । वे अपनी शक्तियोंकी ठीक ठीक कल्पना नहीं करते । वे जान बूझकर अपनी दृष्टिमें अपना महत्त्व कम कर देते हैं. अपने आपको ठाटा बना हेते हैं और खयं ही अपने आपको तुच्छ दृष्टिसे देखने छगते है। इसका कारण यहीं है कि वे यह बात नहीं जानते कि प्रत्येक मनुष्यमें एक ईश्वरीय अश होता है जो उसे सर्वश्रेष्ठ पना सकता हैं। परन्त जब मनुष्यको इस बातका ज्ञान हा जाता है तम उसमें एक नई शक्ति आ जाती है। उस दशामें वह अपनी शक्तियोंकी ठीक ठीक कल्पना करने छगता है और कठिनसे कठिन कार्य करनेमें भी समर्थ हो जाना है । प्रत्येक व्यक्तिको सनसे पहले अपनी इसी ईश्वरीय शक्तिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । यही ज्ञान मनुष्यकी समस्त शक्तियोंको जाप्रत करके कार्य करनेके योग्य बनाता है और उसकी सारी उठियोंको दूर करता है । यदि यह ज्ञान जीतनके आरम्भमें ही प्राप्त हो जाय, तो मनुष्य उससे बहुत अधिक छाभ छठा सकता है । अपने अन्तर्गत ईश्वरीय शक्तिका ठीक ठीक ज्ञान और कल्पना न होनेके कारण ही छायों करोड़ों आदमी जमभर अनैक प्रकारके कप्ट भोगते रहते हैं और अन्तर्मे अनेक प्रकारकी दुर्दशाएँ भोगकर बड़ी चुरी तरहसे मर जाते हैं। यह सुन्दर मीठे जलकी निढया नदीके किनारे व्यासे मरना नहीं है तो और क्या है र हमें ईश्वरने एक ऐसी खानका माछिक उना दिया है जिसमें सब कुछ मीजूद है। आवश्यकता है फेबल उस प्यान-का ज्ञान होनेकी और उसे खोदकर अपनी आवस्यक्ताके अनुसार चीजें

### सामध्ये, समृद्धि और शान्ति— १७२

पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए ।

निकालनेकी । हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकताओंका ठीक ठीक झान प्राप्त करना 'चाहिए ऑर तब उसी ईम्बरीय खानमेंसे ने सब चीं निकालनी चाहिए । अपने उद्देश या आदर्शको ओर अपनी सारी शक्तियोंक सान बढ़ना आरम्भ कर देना चाहिए और कमी किसी दशमें भी पराङ्मुख न होना चाहिए । हमें अपने मनसे नकारात्मक तत्व बिल्कुल निकाल देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हम स्वयं ही अपने ईम्बर और स्वय ही अपने सीमाग्यके निर्माता हैं । जो आदमी य सब नातें अच्छी तरह समझ लेता है किर उसे किसी चीजका अमान नहीं रह जाता । वह सब तरहसे सुखी, सम्यन्न और सफल हो जाता है, जार यही जीवनका चरम उद्देश्य है जिसे सिद्ध करनेका सन लेगोंको



# १३-मानसिक सुचना।

## **->>**◊<**<**<-

ध्यायतो विषयान्युस सगस्तेपूपजायते । सगात्सजायते फाम कामारकोधोऽभिजायते ॥

स्मृतिभ्रशाहुद्धिनाशो युद्धिनाशास्त्रणश्यति ॥

—गीता ३

जो छोग अपराधी होते हैं वे शरीरसे तो पीछे अपराध करते हैं परन्तु सबसे पहले वे अपने मनसे अपराध करते हैं। पहले वे अपने मानिसक जगतमें किसी अपराधकी बार बार कल्पना करके मानी उस अपराधका अभ्यास करते हैं और तन अन्तमें शरीरद्वारा बह अपराध करते हैं।

न्युपार्किमें एक ऐसा अपराधी था जिसने बहुँकि भिन्न भिन्न जेडोंमें पर्वास वर्ष निताए थे । एक अनसरपर उसने कहा था कि मैंने कभी स्वप्नमें भी अपराधी होनेका विचार नहीं किया था । परन्तु आरम्भसे ही मेरी प्रवृत्ति ऐसे काम करनेकी और थी जो दूसरोंको असम्भवसे जान पहते हों । जन मैं कभी किसी बहुत बढ़े आदमीके मकानपर जाता था, तो मेरे मनमें यह निचार उरपन्न होता था कि मैं किसी प्रकार रातके समय इस प्रकार इस प्रकारका विचार मेरे मनमें उरपन्न हुआ, तन अन्तमें एक बार अस प्रकार का विचार मेरे मनमें उरपन्न हुआ, तन अन्तमें एक बार मैंन यह निचार कार्यरूपमें परिणत कर हाडा । एक बार रातके समय में एक बड़े आदमीके मकानपर पहुँच गया और जन कि सब टोग सोए हुए थे तन मैं बहुत आभिमानपूर्वक हर एक कमरेमें यह सोचता हुआ घूमने लगा कि देखें मैं कितना नज्ञा

बहादुर हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया । यहाँ किसीको मेरे आनेकी खबर मी नहीं हो रही है और मैं आनन्दसे सारे घरमें घूम रहा हूँ । तनसे मेरा साहस बढ़ गया और मैं प्राय अवसर देखकर इसी प्रकार हार्गोंके मकानोंमें घुसने छगा । जब जब मैं किसी मकानसे निकलता था तब त्तव मैं यही समझता था कि मैं कोई बहुत बड़ा और वहादुरीका काम करके भा रहा हूँ। मैं उन मकानोंसे कुछ चीजें भी उठा छाया करता था, परन्तु वे चीजें बहुमूल्य होनेके कारण नहीं उठाया करता था बल्कि यह समझ कर उठाया करता था कि मैं कितनी वही ओखिमका काम कर सकता हूँ । उस समय मैं स्वप्नमें भी इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था कि मेरा यह काम अनुचित है और चोरीमें गिना जायगा । धीरे धीरे मुझे इस तरहके काम करनेकी आदत पढ़ गई और उस आदतसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया । जब पहले पहल मैं पकड़ा ग्या तत्र भी मैं यह नहीं समझ सकता था कि मै किसी समय वहा भारी अपराधी वन जाऊँगा । परन्तु अन्तमें हुआ यही, मैं धीरे धीर अस्यस्त अपराची बन गया ।

उसत घटनासे पता चलता है कि मनमें कोई बुरी कल्पना करना, िमसी प्रकारका हुए विचार लाना, िमतना अधिक भयेकर और घातक होता है। यदि मनमें एक बार भी कोई बुरा विचार लागा जाय, एक बार भी कोई हुए कल्पना लाने, तो बहुत सम्भग है कि बुछ समयमें वही हमारी आदतमें दाखिल हो जाय। इस मनमें बुरी यत्यनाएँ और बुरे निचार लाते लाते के तमें उनके इतने अम्पदा हो जाते हैं कि फिर उनसे लपना पीछा किसी प्रकार नहीं लुइ सकते।

बड़े बड़े चोरोंकी बातोंसे पता चलता है कि वे खेग चोरी करनेसे बरसों पहले अपने मनमें चोरी करनेके तरह तरहके उपाय सोचा करते चे व मकानों में घुसनेक नए नए उपाय सोचा करते थे और उन उपायोंको ऐसे ढंगसे काममें छाना चाहते थे कि जिसमें वे पकड़े न जायाँ । मनमें इस प्रकारके चोरीके विचार छाते छाते अन्तमें वे इतने पक्षे चोर हो गए कि चोरी उनकी आदतमें दाखिछ हो गई छौर वे इच्छा होनेपर भी इससे अपना पीछा छुड़ानेमें असमर्थ हो गए। उनमेंसे तो बहुतेरे ऐसे थे जो अपने मनमें चारी करनेक उपाय तो सीचा करते थे, पर कभी चोर बनना नहीं चाहते थे। परन्तु उनके दूपित विचार अन्तमें अपना काम कर ही गए और वे इच्छा न होनेपर भी चोर और बदमाश हो गए। जो छोग और किसी प्रकार किसी छुरे काममें नहीं करत सकते थे उन्हें इन दूपित निचारोंने ही भीपण अपराधी बना दिया और उनका जीवन बहुत छुरी तरहसे नष्ट कर दिया।

मनुष्यको स्वयं उसीके दूपित विचार अपराधी नहीं बनाते हैं बिलक औरोंके दूपित विचार भी उसे बहुत कुछ खराब कर देते हैं। यदि किसी साधारण नौकरपर उसका माण्डिक सन्देह करने छगे, उसे चौर या बदमाश समझने छगे, तो प्राय वह नौकर विश्वा होकर चौर या बद-माश बन जाता है। जो छोग यों कभी बेईमानी नहीं करते, उनपर जन बेईमानी करनेका सन्देह किया जाना है तन प्राय वे समय पाकर बेईमान हो जाते हैं। इसका कारण कदाचित् यही है कि जन किसी आदमीपर चौरी या बेईमानीका सन्देह किया जाता है, तन उसके मनमें चौरी या बेईमानीका जो भाव उत्पन्न होता है बही जब एकड़ छता है और अन्तमें बढ़ता बढ़ता उसे चौर और बेईमान बना देता है। जन त्तक हमें किसी आदमीके चौर या बेईमान होनेका पूरा पूरा प्रमाण न भिछ जाय, तनतक हमें कमी उसपर चौरी या बेईमानीका सन्देह न सरना चाहिए। स्थोंकि इस प्रकारका सन्देह करना ही उस स्यक्तिके पक्षमें बहुत अधिक घातक हो जाता है । प्रत्येक व्यक्तिका मन एक बहुत ही पिन्न क्षेत्र होता है । उसमें कोई दूपित विचारका बीज जैनेका हमें कोई अधिकार नहीं है । जिस प्रकार हमें क्षये अपने मनमें कोई दूपित निचार नहीं ठाना चाहिए, उसी प्रकार किसी दूसरेके मनमें भी हमें कोई दूपित माब या विचार नहीं उत्पन्न करना चाहिए । केनछ दूसरोंके सन्देह करनेके ही कारण बहुतसे छोगोंका जीनन बहुत बुरी तरहसे छोए सदाके छिए नष्ट हो गया है ।

बहुतसे छोग अनजानमें या जान बूझकर दूसरोंमें शक्ता, भय, विक्तः छता, असत्यता आदि अनेक प्रकारके दूपिन मार्गोका बीजारीपण करते हैं। ये दूपित निचार और लोगोंकि मनमें जड़ पकड़ छेते हैं और समय पाकर बहुत ही खुरे फल छाते हैं। इससे सद् प्रसन्न रहनेवाले छोग सराफित हो जाते हैं, निर्भय रहनेवाले छोग मयभीत हो जाते हैं और सफल-मनोरय होनेवाले छोग विकल-मनोरय हो जाते हैं। परन्त यदि बास्तिक दृष्टिसे देखा जाय तो हमें औरोंमें इस प्रकारके छुरे मार्वोक्त संचार करनेका कोई अधिकार नहीं है।

प्राय ऐसा देखा जाता है कि कोई कोमलमिन बाल्फ िन्नी कारणसे कोई छोटा मीटा अपराध कर बैठता है और उस अपराधक कारण कारागारमें भेज दिया जाता है। वहाँ वह वहे वहे थे भोरों और अपराध कारण कारागारमें भेज दिया जाता है। वहाँ वह वहे वहे थे भोरों और अपराध रहते स्वयं भी भारी जोर या डाक् वन जाता है। मेले आदिमेगोंके साथ तो उसका कोई सम्बन्ध रह ही नहीं जाता, सिर्फ चोरों और टाउुओंका साथ रह जाता है। मिर भल वह चोर या डाक् न हो तो और क्या हो है उसे न तो अच्छे आदिमियोंका संग साथ मिल्ना है, न अच्छी पुस्तकें पढ़नेको मिल्नी हैं और न अच्छी

वार्ते सुननेको मिळती हैं। चारों ओर चोर, वदमाश, ढाकू, छुटेरे और उठाईगीरे आदि रहते हैं और उन्हींकी वार्ते सुननेको मिलती है। उनकी वार्तोंका उसपर स्वभावत यही परिणाम होता है कि वह भी अन्तर्मे चोर, डाकू, छुटेरा या उठाईगीरा हो जाता है। यदि वह कारागारमें बन्द करनेकी जगह किसी अच्छे खुले मैदानमें रक्या जाय, जहाँ उसे अच्छे अच्छे होगोंका साथ मिले, अच्छी बार्ते सुननेको और अच्छी पुस्तकें पढनेको मिर्छे, खेती बारी या और कोई अच्छा काम सिखलाया जाय, तो वह फभी चोर या वदमाश नहीं हो सकता, वल्फि एक चतुर क्षीर सुयोग्य नागरिक हो सकता है। जो व्यक्ति सारे ससारसे अलग करके कारागारमें बुरे आदमियोंके साथ रक्खा जाता है, वह वहुत ही द्व खी और निरत्साह हो जाता है ओर अपने आसपासके टोर्गोकी बरी आदतें सीख छेता है। इसका कारण यही है कि उसके मनमें सदा जो भाव उठते रहते हैं, वही पुष्ट हो जाते हैं ओर अन्तमें उसके जीव-नका मुख्य अग वन जाते हैं, ओर ऐसा होना नितान्त खाभाविक है। मनुष्यके जैसे निचार होते हैं यह वैसा ही वन जाता है। ये निचार हमें समाजमें छोगेंसि वातचीत करनेमें, पुस्तकें तथा समाचारपत्र आदि पड़नेमें तथा इसी प्रकारके और अनेक साधनोंसे प्राप्त होते हैं, और इन्हीं निचारों तथा भानोंसे हमारी प्रवृत्तियाँ तथा हमारा स्वभाव वनता ह । यह बात किमीसे डिपी नहीं है कि कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने या अन्छा नाटक देखनेका पाठकों या दर्शकोंपर कैमा अच्छा प्रभान पड़ता है । यदि अधिक उत्तेजक या दु खद घटना-पूर्ण कोई पुस्तक पड़ी जाय, तो मन कितना चचल और द्वासी हो जाता है र युरोप और अमेरिकाके कई वहें बड़े और नामी चोरों तम डाकुओं आदिके सम्बाधमें अनुसन्धान करनेपर पता चडा है कि चोरी

और टांके आदिकी और उनकी प्रवृत्ति कैंग्रेंछ ऐसे उपन्यास पढ़कर अथना नाटक आदि देखकर ही हुई हैं जिनमें भीपण डाकों और चोरिंगे आदिका वर्णन या चित्रण था । बहुतसे छोग केवल जास्सी उपन्यास पढ़कर भी और बहुतसे छोग सिनेमा आदि देखकर भी चोर ओर डाक् चन गए हैं । इसका कारण यही है कि कोमलमति नवयुवक अनजनमें ही चोरी और डांक आदिके मांव अपने मनमें भरने छाग जाते हैं और अस्तमें वे प्रस्कृत स्त्पों वहीं काम कर वैठते हैं जो अनेक बार अपने मानसिक क्षेत्रमें किया करते हैं ।

समाचारपत्रों में हत्याओं और आत्महत्याओं आदिक समाचार पढ़कर छोगोंकी प्रश्चि ऐसे ही ऐसे कामोंकी ओर हो जाती है। अमेरिकाके कई अधिकारियोंने कई बार वहाँके समाचारपत्रोंके अधिकारियोंका प्यान इस बातकी और आकृष्ट किया है कि वे आत्महत्याओं आदिके तिस्तृत विवरण न प्रकाशित किया करें, क्योंकि उन्हें इस बातके अनेक प्रमाण मिल्ते रहते हैं कि ऐसे समाचार पढ़कर छोगोंकी प्रश्चित आत्महत्या आदिकी ओर होने टगती है। इन सब बातोंका प्यान रखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि बहुतसे छोगोंको कारागारका दंड ब्यर्थ ही दिया जाता है। बास्तवमें वह दढ़ उन छोगोंको दिया जाना चाहिए जो उनके मनमें द्यिन निचार करके उन्हें कुमार्गमें प्रश्चि करते हैं।

हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि औरोर्ने धनजानमें अपना जान वृक्षकर हुरे भाव मरनेसे बदकर मीपण पाप और धोर्र नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी व्यक्तिको मार डाटनेका धोर्ड अधिकार नहीं है, उसी प्रकार हमें उसमें हुरे माव भरनेका भी कोई अधिकार नहीं है। मनमें यदि एक बार कोई अपनित्र माव आ जाता है, तो किर यह सहजमें निकांछ नहीं निकछ सकता। इसाछिए हमें अपने प्रत्येक कार्य और प्रत्येक वार्तमें इस वार्तका ध्यान रखना चाहिए िन उसके द्वारा कोई ऐसा बुरा मान न उत्पन हो, जो स्वयं हमारे जीननपर अथवा हमारे पार्थनित्तें जीननपर किसी प्रकारका बुरा प्रभान डांठ । जन हम कोई सुन्दर महाकाक्य या वीरगाया पढ़ते हैं, तो हमारे मनमें कितना उत्साह, कितना आनन्द, किनना सद्भान और किननी वीरता उत्पन्न होती है । यदि बुचिचूर्ण पुस्तोंने पढ़नेसे या गन्दी वार्त सुननेसे हमारे मनपर इसके निपरीत प्रभान पड़े तो इसमें आइचर्य ही क्या है ।

सत्र छोगोंको इस वातका सदा ध्यान रधना चाहिए कि प्रत्येक वाडकके मनमें सदा ऐसे ही भाव उत्पन्न किए जायें, जो उसे प्रसन्न रक्खें, उसे उत्साहित करें, उसे सदाचारी और सुरीछ बनाउँ और सब प्रकारसे उसकी आत्मिक तथा नैतिक उन्नति करें । नगरोंमें रहनेगांछे बाङकोंकी अपेक्षा गाँजोंमें रहनेनाङे बाङक इसी छिए बलिप्ट, प्रसन्न और सदाचारी होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितिमें रहते हैं जहाँ उनका स्यास्प्य नष्ट करनेवाली अथवा उनका आचरण श्रष्ट करनेवाली वार्ते अपेक्षाकृत चटुत ही क्षम होती है। अनाथालयमें रहनेत्राले वालकोंके सम्य धर्मे देखा गया है कि जर वे किसी ऐसे गृहस्थके घर जा पहुँचते हैं जहाँ दिन रात छड़ाई झगड़ा होता रहता है या इसी प्रकारकी और दुरी बातें होती -रहती है, तम वहाँ उनका पुराना सुन्दर आचरण निटउन्ड नष्ट हो जाता है और वे भी दुष्ट, पापी तथा दुराचारी हो जाते हैं। अना ग्राज्यमें रहकर वे जो सहण और सद्भान उपानित करते हैं, वे थोड़े ही दिनोंमें दुर्धोंकी सगतिमें रहनेके कारण सदाके टिए निटकुट नए हो जाते हैं और फिर उनका किसी प्रकार सुधार नहीं हो सकता।

किसी व्यक्तिके दुष्ट और पापी होनेका मुस्य कारण यही होता है कि उसमें वाल्यावस्थासे ही किसी न किसी प्रकार शुठ हुर्गुण सा जाते हैं, जो समय पाकर भीपण रूप धारण कर टेते हैं और ये हुर्गुण प्राय घरके शेगोंसे ही प्राप्त किए जाते हैं। जिस गृहस्थीमें सदा घृणा, ईर्थ्या, केटह, स्वार्थसाधन, उन्छ, कपट और झुठ आदिका साम्राप्य देखेनेमें खाता हो, उस गृहस्थीफें बालक भटा केसे सङ्गुणी कार सदा चारी हो सकते हैं है गेहूँसे हमेशा गेहूँ और जीसे हमेशा जो ही पैदा होगा। किसी बालकके सामने सटा झुठ वोलकर हम उसे कभी सय बादी नहीं बना सकते । जहीं ईर्थ्या और द्वेप हो वहाँ प्रेम और सद्भावका कभी प्रवेश नहीं हो सकता। जहाँ छोम ही छोम हो वहाँ स्वर्थना गका क्या काम ह और जहीं निर्दयता हो वहाँ सहानुमूतिसे क्या मतल्य वोस्टनके डाठ वोरसेस्टरका इट निश्वास है कि सूचनाओंके झर

वास्टनक डा० वारसिटरका इंट निम्मास है कि सूचनांगां हार बहुत सहजमें दुए वार्ड्सिंग चित्र मुधारा जा सकता है। उनका मर है कि जिस समय वार्ड्स सेगा हुआ हो, उस समय उसे यहुत की धीरे अंडे अच्छे उपदेश देने चाहिएँ। उससे कहना चाहिए कि तुर अपने अमुक अमुक दोप छोढ़ दो और अपना आचरण अमुक प्रकार मुधारो। वे कहते हैं कि सोए हुए बार्ट्सिंग धीरे धीर जो बात कहीं जाती है उससे उनकी निद्रा तो भग नहीं होती, परन्तु जो कुछ उनसे कहा जाता है उसे वे मुन बहुत अच्छो तरह देते हैं। कैंग्य मुनते ही नहीं, बब्ति समझ भी देते हैं बार उनके अनुसार कार्य भी करते हैं। जो बात उनसे कहना हो, अह बहुत और अरि, सई बार, सई प्रकारसे और बहुत समझा मुझाकर कहनी चाहिए। वे कहते हैं कि इस कियासे मैंने बहुतसे बार्ट्सोकी बुरी आदतें खुझाई हैं और उन्हें खच्छे मार्गएर ट्याया है। इरनेमाले उड़कीन उरना छोड़ दिया है,

झूठ बोलनेनाले लड़कोंने झूठ बोलना ओड़ दिया है, कोषी बालकोंने क्रोध करना छोड दिया है, यहाँ तक कि जो वालक हकलाकर बोला करते थे उन्होंने हकलाना भी छोड़ दिया है। अन्न इससे अधिक और क्या चाहिए !!

ममुख्य जैसी परिस्थितिमें रहता है, वैसा ही वह हो भी जाता है। हमारे मनमें जो भाग उठते हैं वही मानो हमारे लिए सबसे बड़ी परि-स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसिल्ए मार्गो और तिचारोंका हमपर बहुत अधिक प्रभाव पडता है। यह प्रभाग इतना अधिक और निधित होता है कि यदि हम चाहें तो स्थयं अपनी इच्छासे अपने मनमें अनेक उत्तम भाग उत्पन्न करके अनेक प्रकार अपना बहुत कुछ छाम कर मकते हैं, यहाँ तक कि अपना मान्य भी बदछ सकते हैं। यदि हम अपने मनमें उदता प्रभाव प्रमात प्रमात स्थापित कर रक्तों, तो आसपासके छोगोंक अपित्र भाग हमारा छुछ भी नहीं विगाइ सकते। मिल्क यदि हमारी इच्छाइनित बटनती हो, तो हम अपने पित्र मार्गोंके द्वारा दूसरोंके अपवित्र भाग भी नष्ट कर सकते हैं। यदि हममें सन्य और न्यायकी इड धारणा हो, तो हम दूनरोंके असन्य और अन्यायका बहुत सहजर्मे अन्त कर सकते हैं।

अपने मनमें मुन्दर मार्ग उत्पन्न करके और दृढ निधवपूर्वक हम अपना चरित तो सुधार ही सकते हैं, पर साथ ही हम अपने अनेत रोग भी दूर कर सकते हैं । यह मत हमारा नहीं उन्हीं टा० वोरसेस्ट-रका रें । दुखियों और पतितोंके टिए इममें अधिक शुभ मनार और क्या हो सकता है है हममें जो ईम्बरीय अंश है, उसे हमें जावत करना चाहिए और उसीने सन काम छेना चाहिए । कमी कमी ऐसा भी नेया जाता है कि जिस व्यक्तिन अपना आधेसे अधिक जीनन अनेत प्रना- रके पार्पो और अनाचारोंमें व्यतीत किया है वही किसी महात्मा, सजन मित्र या स्रोकी संगतिसे सुघरकर बहुत हो मानु और सज्जिरि हो जाता है। ऐसी अनस्थामें उसे देखकर लोग प्राय कहा करते हैं कि अमुक व्यक्तिका उसपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि वह सुनर गया। परन्तु यदि वास्तिकत दृष्टिसे देखा जाय तो वह प्रभान कईं बाहरसे आकर उसपर नहीं पड़ता। स्वय उसमें एक शक्ति सदाते प्रस्तुत रहती है, जो पहले तो सोई हुई होती है परन्तु जो उपपुक्त अनसर पाते ही जाग्रत हो जावी है और उसे राक्षमसे देवता वना देती है।

कुछ छोग ऐसे होते हैं जो अपने आपको परम अभागा समझते हैं ऑर जिन्हें और छोग भी अभागा ही समझते हैं। परन्तु यदि वास्त-विक दृष्टिसे देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि उन्होंने स्वय ही अपने आपको परम अभागा बना रक्खा है। यदि वे अपने मनसे अभाग्यना विचार निकाल दें और अपने आपको भाग्यनान् समझ उसीके अनु सार आचरण करने छों, तो वे शीघ ही सचमुच भाग्यनान् ही सकते है। अर्यात् उन्हें अपने हृदयसे नाशक विचारोंको न्यापना करनी चाहिए। देना चाहिए और उनके स्थानपर अच्छे विचारोंको स्थापना करनी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वह शीध ही मुयोग्य और कर्मठ हो जायगा और भाग्यनानोंकी भाँति सम्पन्न तथा सुसी हो सकेगा।

विकासनादके प्रसिद्ध आचार्य डा्विन साहनका मत है कि प्रत्येक न मानसिक अस्थाका हमारे शरीरपर कुछ न कुछ परिणाम होता है और हमारी वह मानसिक अक्ष्या हमारे किसी न किसी अंगपर प्रमान जार कर समें किसी न किसी प्रकारका निकार उत्यन्न करती है। अर्थात् परि हम अपने मनमें कोई मान छानें, तो उसका हमारी आकृति आदिपर भी उसीके अनुसार कुछ प्रभाव पहला है। उद्धाहरणार्थ यदि हम क्रोध करें, तो हमारे मुंहसे कठार वाक्य निकलने लगते हैं, ऑखे लाल हो जाती हैं, होंठ फड़कने लगते हैं और इसी प्रकारकी दूसरी अनेक नाते होंने लगती हैं। इसी प्रकार यदि हम एकाप्रचित्तसे ईचर चिन्तन करने केंद्रे, तो हमारी आकृति बहुत ही गम्भीर और शान्त हो जाती है। मतन्त्रन यह कि हमारे मनकी जैसी अनस्या होती है, वैसी ही हमारी शारी-रिक अवस्या भी ही जाती है। दूपित भागोंसे आकृति भी तूपित हो जाती है, और उत्तम भागोंसे आकृति भी सोम्य तथा मुन्दर हो जाती है। यही कारण है कि बहुधा लोग भारी भारी दुर्छोंको देखते ही उनकी आकृतिसे उनकी हुए प्रकृतिका अनुमान कर लेते हैं। इस-लिए प्रयोक्त ने जिया निवारोंको पास भी न फटकने दें।

मनुष्यके मनमें जो भाग उत्पन्न होते हैं, ने आपसे आप भी उत्पन्न होते हैं और असएय वाहरी साधनोंसे भी प्राप्त होते हैं । हम दूसरांकी मताबीत और आचरण आदिसे भी भाग प्रहण करते हैं और पुन्ताकोंसे भी। हम घटनाओंसे भी भाग प्रहण करते हैं और विमोसे भी। हम अपने मिन्नोंसे भी भाग प्रहण करते हैं और हानुओंसे भी। वीरोंसे भी भाग प्रहण करते हैं आर काथरेंसे भी। उनमेंसे बहुतसे भाग अच्छे होते हैं और बहुतसे हुरे, परन्तु वे सग मान चाहे अच्छे हों या हुरे, हमपर अपना हुछ न हुछ प्रभाग अपहर छोड़ जाते हैं। पदि हम अधिक सएपामें हुरे सात्र प्रहण करते हैं, तो हम भी हुरे हो जाते हैं और पदि अच्छे मान प्रहण करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। इसी तरहसे आदमी अच्छे या न्नोरं ननते हैं।

### सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— १८४

परन्तु मनुष्यों न अच्छा या छुरा बनना यहीं समाप्त नहीं हो जाता । प्रत्येक मनुष्यमें एक ईश्वरीय अंश होता है जिसे साधारण मापामें लगा आता, मनोदेवता आदि कहते हैं। हमारी आत्मामें सदैव इतनी शाकि रहतीं है कि यदि हम उसकी थोड़ीसी सहायता करें और उसे जामत करके उसके अनुकूछ परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो हम चाहे किनने ही छुरे क्यों न हों बहुत ही सहजमें और बहुत ही शीघ सज्जन, सबरित और खुखी हो सकते हैं। हमारा चरित्र बाहरसे देखनेमें चाहे किनना ही अधिक करंकिन क्यों न जान पड़ता हो, परन्तु किर मी हमारे अन्दर एक ऐसी शाक्ति होती है जो मदा पित्र और निष्करूक रहती है और जो हमें भी नए सिरसे निष्करूक और परम पित्र बना सकती है। प्रायेक पतित व्यक्ति यदि चाहे तो इसी शाक्तिक हारा अपने सब पापोंसे मुक्त होकर सज्जन सबरित्र बन सकता है और उसे ऐसा उनना मी चाहिए।



# १४-मानसिक चिन्ता

—्>ःःः चिन्ता चिता समानास्ति विन्दुमात्र विशोपत ।

किसीने कहा है कि चिन्ता और चितामें केवल एक बिद्धका अन्तर है और नहीं तो दोनों वरावर हैं । बल्कि चिताकी लपेक्षा चिन्ता और भी अधिक मयंकर होती है । क्योंकि चिता तो केवल मृत शरीरोंको ही

जहाती है, पर चिन्ता जीनित व्यक्तियोंको ही दिन रात जलाया करती है।

एक और विद्वानका मत है कि कुछ टोग ऐसे होते हैं जो तीन

馬斯中村

A TO

प्रकारके कहोंसे पीडित रहते हैं। एक तो उन कहोंसे जो अप्तक उन्हें हुए थे, दूसरे उन कहोंसे जो इस समय उन्हें भोगने पडते हैं और तीसरे उन कहोंसे जिनकी वे भिप्यमें आशा करते हैं। मतडब यह कि इस समय उन्हें जो कह भोगने पहते हैं वे तो भोगने ही पड़ते हैं, पर साथ ही वे पिठले तथा भावी कहोंका प्यान करके अपने उत्पर व्यर्थ ही ओर भी अनेक कह बुळा लेते हैं।

यदि कोई ब्यक्ति संसारसे चिन्ताका नाश कर देता, तो वह संसा-रका इतना अधिक उपकार करता जितना अनेक बढ़े बढ़े महात्माओं और आिन्ध्यतीओं आदिने मिटकर भी न किया होगा। प्राय सम्य जाति-योंके छोग उन जगिट्योंकी दशापर बहुत दया दिखछाते हैं जो कस्पित देयों और दानरोंके अयसे सदा अयभीत रहते हैं, परन्तु यदि ऐसे छोग स्यय अपने आसपास रहनेना स्टेस्ट होगोंकी दशापर निचार कोर्र, तो

उन्हें वह दशा भी बहुत शोचनीय और टयाके योग्य जान पड़ेगी ।

प्राय शिक्षित और सम्य लोग दिन रात अनेक प्रकारकी ऐसी भीषण चिन्ताओंसे प्रस्त रहते हैं कि उन्हें न तो मोजन ही अच्छा लगता है और न रातको पूरी निंद ही आती है। यह चिन्ता उनके सारे सुखे और सारे आनन्दोंका नाश कर देती है, यहाँ तक कि उनका सास्य भी विल्कुल नष्ट कर देती है और उनके जीवनका अधिकाग बहुत है कछ्णूण बना देती है। यह टाइन चिन्ता जमसे मरण तक उनके साथ लगी रहती है और कभी उनका पीज नहीं छोइती। यहाँ तक कि व्याह शादी तथा आनन्दपूर्ण उत्सरोंके समय भी वह उनका पीज नहीं छोइती। हर जगह, हर मोकेपर, हर घरमें, हर दूकानपर, जहाँ देपी वहाँ, वह अपमा विकराल आकार लिए उपस्थित रहती है।

इस जिन्ताके कारण मानत बुद्धिका जो भीपण नाश होता हं उसका सहजमें अनुमान नहीं किया जा सकता। इसने बड़े बड़े बुद्धिमानोंकी मूर्ख बनाया है, बड़े बड़े बीरोंको कायर कर दिया है, बड़े बड़े उसा-हियोकी निरुक्ताह कर दिया है, बड़े बड़े आशामादियोंको निराम कर दिया है और इसी प्रकारकी न जाने कितनी अधिक बुराइयाँ और उसा-वियाँ की हैं। सुष्टिके आदिसे अन्न तक मनुष्य जातिकी जितनी अधिक हानि इस चिन्ताके कारण हुई है, उतनी कदाचित् और किमी कारण नहीं हुई है।

नहां हुई है।
यह चिन्ता छोगोंकी अनेक प्रकारके पाप और हुम्मर्ग करने हैं छिए
विग्रग करती है। उन्हें राराओं और नहोगाज बना देती है और उनका
ईमान तक निमाद देती है। छोग इसके निकराण खरूपसे इतना अधिक
धगराते हैं कि वे इससे बचने के छिण अपनी आमा और अपना शिर तक बेच डालते हैं और ससारमें कोई काम करने के पेग्य गई। रह जाते।
आर तमाशा यह है कि इतने पर भी यह दुछा उनका पीठा नहीं छोदती। विक्त यों कहना चाहिए कि ने खप ही इससे अपना पीठा नहीं छुड़ा सकते । इसी चिन्ताके कारण हर साल हजारों आदमी आत्महत्या करते हैं और लाखों पापी तथा अत्याचारी वन जाते हैं। परन्तु इतना सन कुछ होने पर भी हम लोग चिन्ता करना नहीं छोदते, बरानर उसे अपने पीछे लगाए रहते हैं। यदि किसी प्रकार किसी दूसरे लोकसे कोई व्यक्ति इस लोकने आ सके लॉर वह हम लोगोंकी दशा देखे, तो शायद यही समझेता कि हम लोग चिन्ताको ही सनसे लाकि प्रिय समझते हैं लॉर कमी उसे अपने इदयसे अलग करना नहीं चाहते।

प्राय सभी छोग यह वात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्तियोंसे पूरा पूरा ठाम उठाकर सफल और सुखी होना चाहता हो, उसे इस चिन्ता राक्षसीके चगुल्से निकडकर दूर रहना चाहिए । क्योंकि यही सफलता ओर मुखकी सबसे बटी बजु है। परन्तु फिर भी समझमें नहीं आता कि वे क्यों इससे अपने आपको मुक्त नहीं का पाते । यह फितने आश्चर्यकी बात है कि वे अनेक मानी आपत्तिपोंकी झूठी कल्पना करक सदा चिन्तित रहते हैं। वे अच्छी तरह जानने हैं कि यह चिन्ता केनळ मानसिक जान्ति और शारीरिक वळ तथा योग्यता आदिका ही नाश नहीं करती प्रतिक स्वयं जीपनका बहुत बड़ा अश नष्ट कर देती है। ५०% जब फिर भी वे चिन्ता करते हुए पाए जाते हैं, तो निनश होकर यही कहना पटता है कि वे चिन्ताको ही सन्ने अधिक चाहते हैं और जान बृझकर उसके फेरमें पड़े रहते हैं। यह चिन्ता हमारे हाथ पैर खुन कमकर बींघ देती है और हमारी दुर्दशाओंकी देखकर प्रसन्न होती है। हम परम दुखी हो जाते हैं और अपना सारा जीवन नष्ट कर बैठते हैं, परन्तु फिर भी उससे मुक्त होनेका बोई उपाय नहीं करने ।

हम जानते हैं कि हमारा अमुक नोकर चोर है और जब भवसर पाता है तभी हमारा कुछ न कुछ माल उड़ा छे जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम उसे अपने यहाँ नौजर रक्खे रहते हैं तो फिर हम वेत्रकूफ नहीं हैं तो और क्या हैं है यही दशा सदा चिन्तित रहनेवालेंकी समझनी चाहिए । हमारे मानसिक गृहमेंसे यह चिन्तारूपी चीर सदा कुछ न कुछ चुराया करता है सदा हमारी कुछ न कुछ हानि करता रहता है, परन्तु फिर भी हम उसे मस्तिष्कसे निकाल बाहर करनेका साहन नहीं फरते, यहाँ तक कि उसे निकाछ बाहर करनेका कमी विचार भी नहीं करते ! घर या दूकानका नौकर यदि चोर होता है, तो वह केवल रुपया पैसा या ठोटी मोटी चीजें ही चुराया करता है, परन्तु चिन्ता तो हमारी सारी शक्तियोंका नाश करती है और जो वार्ते हमारे जीवनको वास्तिक जीवन वना सकती हैं, उन्हीं वार्तोंके मूटमें कुठाराघात करती है। मटा ऐसे भारी शत्रुको दिन रात अपने मस्तिष्कमें स्थान दिए रहना मूर्जता-पूर्ण सारमदात नहीं तो और क्या है 2

हमें उन जगिल्योंकी दशापर तो बहुत दया आती है जो उपासना तथा पूजन आदिके उद्देश्यसे अपने शरीरके अग छेदते या कारते हैं अपना इसी प्रकारके और अनेक कार्य करते हैं जिनसे बहुत अधिक शारीरिक कप्ट होते हैं, परन्तु क्या खर्य हमारी दशा भी ठीक उन्हीं जगिल्योंकी सी नहीं है है हम भी तो जान बूझकर निस्य ऐसी क्रियाएँ करते रहते हैं जिनसे हमें बहुत अधिक मानसिक बेदना होती है। हम मानो जगरदस्ती बह बेदना मोल रेने हैं। अभी जिन बातोंके होनेंगें हमतों महीनों बहिक बरसोंकी देर होती है, उनके लिए हम आगरी से घोर चिन्ता करने लगे लगी बहतसा बातों तो ऐमी

होती हैं जो कभी प्रत्यक्ष रूपसे घटित ही नहीं होतीं और जिनका अस्तित्व केउठ हमारे मस्तिष्कर्में ही होता है |

पहतसी ख़ियाँ ऐसी होती हैं जो दिन रात अनेक प्रकारकी व्यर्थ चिन्ताएँ किया करती है । यदि उनके वच्चे कहीं दो चार दिनके टिए बाहर चले जाते हैं अथवा घंटे दो घंटेके लिए कहीं वाहर रोलनेके लिए निकल जाते हैं, तो फिर वे दम भर भी चैन नहीं छेतीं । उनके सम्ब-न्धमें नाना प्रकारकी उल्टी सीधी कल्पनाएँ किया करती हैं, उठ उठकर इघर उधर झॉका करती है. घरके छोगोंपर निगड़ा करती हैं ऑर जो आता है उसीसे या तो उनके सम्बन्धमें पूछा करती है ओर या उन्हींका जिक किया करती हैं । उन्हें सदा यही भय छगा रहता है कि कहीं मेरे बड़ेको नजर न टग जाय, कहीं वह गिर न पड़े, कहीं गाडी धोंडेफे नीचे न आ जाय । यद्यपि वे बच्चे नित्य बाहर जाते ओर नित्य सकुराल घर लोट आया करते हैं और उनके साथ कभी इस प्रकारकी कोई दुर्घटना नहीं होती, परन्तु फिर भी ने निन्य इसी प्रकारकी चिन्ताएँ करके मानसिक कप्ट भोगा करती है। यदि कहींसे फोर्ड तार आ गया तो फिर क्या प्रजना है। चाहे वह पढ़ा जाय और चाहे न पढ़ा जाय, चाहे उसमें कसी ही खबर क्यों न हो, परन्तु वे तारका नाम सुनते ही रोने खगती हैं। बल्कि इसी ढरसे वे वह तार फिमांसे पढ़ाती भी नहीं कि उसमें किसीकी मृत्युका समाचार होगा । वस इसी प्रकारकी वैसिरपेरकी चिन्ताओंसे ने दिन रात अपने आपको परेशान रपती हैं।

दिनमर व्यर्थकी चिन्ताएँ करनेके कारण हमारी नद्दतसी शारीरिक शक्ति यों ही नष्ट हो जाती है और साध्याके समय हम इतने शिथिछ हो जाते हैं कि हमारे शरीरमें विख्कुछ दम नहीं रह जाता । हम अपनी इस शिथिलताके अनेक प्रकारके कारणोंकी कल्पना करने छगते हैं जीर मानी चिन्ताओंपर और अधिक चिन्ताका बोझ लाद ठेते हैं। ऐसे ही छोगोंकी मुद्धापा भी बहुत जस्दी आ घरता है और वे बहुत शीप्र और समयभे पहले दुर्बेल तथा असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग न तो अपने जीगनमें कोई अधिक परिश्रमका काम करते हैं और न कोई मारी निपत्ति ही सहते हैं। परन्तु फिर भी दिन रात व्यर्गकी बहुत अधिक चिन्ताएँ करते रहनेने कारण वे अपनी शारीरिक शक्ति-योंका इतना अधिक नाश कर ठेते हैं कि समयसे बहुत पहले इस, दुर्बेल और असमर्थ हो जाते हैं।

विद्यायतमें एक ह्यी थी जिसने अपने ऊपर आ सकनेवादी और सम्भानित निपत्तियोंकी कल्पना करके उनकी एक बहुत वही सूची तैयार की थी। वह प्राय उसी सूचीका पारायण किया करती में और निन्य यही सोचकर चिन्तित रहा करती थी कि आज इनमेंने अमुक निपत्ति मुझपर आनेगी ओर आज मुझे अमुक निपत्तिका सामना करना पढ़ेगा । यस वह भिन्य इसी प्रकारकी चिन्ताएँ किया करती थी । संयो-गसे एक बार उसकी वह सूची खो गई और बरसों तक उमका कहीं पता न लगा । कई बरस बाद वह सूची फिर उसे मिल गई । परन्तु **उसे बहुत अच्छा तरह देखनेपर भी उसे एक भी ऐसी विपत्ति न** दिखाई दी जो इन कई बरसेंकि बीचमें उसपर आई हो । मतट्य यह िफ उसने जितनी विपत्तियोंकी कल्पना की थी, उनमेंमे एक भी वास्त-वमें घटित नहीं हुई थी । उन निपत्तियोंका उसके मस्तिष्कके अतिरिक्त और फहीं अस्तित्य न था। वह व्यर्भ ही उनसे डरा करती थी और व्यर्थ ही चिन्तित रहा करनी थी । यदि आप भी चाहें तो इसकी परीक्षा मरके देख सकते हैं√ जितनी निपत्तियों आदिके आनेकी आप सम्भा-

चना करते हों, उन समकी एक सूची बनाकर रख छोडिए और कुछ दिनों बाद उसे निकाडकर देखिए । उनमें शायद ही बहुत थोडीसी ऐसी विपत्तियाँ होंगी, जो वास्तरमें आपपर आई होंगी । शेप सर निपत्तियाँ वास्तनिक नहीं वास्कि केनल करियत ही होती हैं। किसी नडे शहरमें जाकर देखिए। आपको सेंकर्ड़ों हजारों आदमी इधरसे उधर परें-शान और वदह्रमस घुमते हुए दिखाई देंगे । उनकी आकृतिसे ही ऐसा जान पड़ेगा कि मानो सारे ससारकी चिन्ता उन्होंके सिर आकर पड़ी है। यदि वे रेल गाड़ी या टाम गाड़ीमें वेठे होंगे तो वार नार सिर बाहर निकालकर झाँकते हुए दिखाई देंगे ओर अपना गन्तव्य स्थान सामने न देखकर ऐसी आकृति और चेष्टा करते हुए दिखाई देंगे मानो ये उसकी गतिको ओर बढ़ाना चाहते हैं । रास्तेमें वे ऐसे बदहनास होकर दोडते हुए दिखाई ढेंगे कि उनके धकेंसे कहीं कोई वाल्क गिर पड़ेगा तो कहीं किसी गरीनके सिरका बोझा । उनकी हर एक बानमें जल्दमाजी आर चिन्ता दिखाई देगी और उनके चेरेपर बङ पडे हुए होंगे। ये सत्र छक्षण बहुत ही चिन्तापूर्ण आर अखाभात्रिक जीतनके है। परन्तु हमारा जीउन वास्त्रजमें इस बुरी तरहसे व्यतात होनेके छिए नहीं बनाया गया है । उसमें तो एक निशेष प्रकारकी निश्चिन्तता, एक विशेष प्रकारकी स्वामाविकता, और एक निशेष प्रकारका सीन्दर्य होना चाहिए । परन्तु आनकटके अधिकाश टोगोंके जीउनमें ये शात नामकी भी नहीं पाई जातीं और इसी टिए वे टोग टतना और वेसा काम भी नहीं कर सकते जितना और जैसा काम उन्हें करना चाहिए।

काम करनेसे आज तक कोई नहीं मरा, परन्तु चिन्ताने हनारों छारों आदिमियोंके प्राण छे हिए हैं। कोई काम करनेसे हमारी छतनी संधिक द्यारीरिक हानि नहीं होती बिद्रानी अधिक उस कामसे भयभीत होनेमें होती है। प्रत्यक्ष रूपमें वह काम करनेसे पहले हम अपने मस्तिष्कमें हजारों बार उसका अभिनय कर जाते हैं और वह भी साधारण रूपसे नहीं प्रतिक ऐसे रूपसे जो हमें बहुत अधिक अप्रिय और कटु जान पड़ता है। इसका परिणाम यही होता है कि जब प्रत्यक्ष काम करनेका अपसर आता है उससे बहुत पहले ही हम अपने आपको इतना अधिक शिथिल कर लेते है कि फिर वह काम करनेके योग्य ही नहीं रह जाते।

यह वात तो निश्चित ही है कि जन आदमीका मन ठिकाने नहीं रहता, तन वह कोई काम ठीक तरहसे और पूरा पूरा नहीं कर सकता। किसी कामको आरम्म करनेसे पहछे हमारे मस्तिष्क ओर शरीरमें पूरा पूरा वरु होंना चाहिए । यदि हमारा मन ठिकाने नहीं होगा, तो न तो हम कोई वात अच्छी तरह सोच सकेंगे और न समझ सर्वेग। सोचने और समझनेका काम हम अच्छी तरह तभी कर सर्केंगे, जन हमारा मस्तिष्क विज्कुल स्वच्छ रहेगा ओर उसमें चिन्ता आदिका नाम भी न रहेगा। यह यह वैनानिकों और डाक्टरोंने अनेक प्रकारके अनुसाधान करके यह सिद्ध किया है कि जो छोग सदा बहुत अधिक चिन्ता किया करते हैं, उनके रक्नमें एक निशेष प्रकारका निप उत्पन्न हो जाता है जो हमारे सारे शरीरके स्वास्प्यके टिए बहुत अविक घातक और हातिकारक होता है। बहुत अधिक चिन्ता करनेका सत्रसे ज़रा परिणाम यह होना है कि मनुष्यकी सोचने समझनेकी मारी शक्ति नए हो जाती है। प्राय ऐसे **धादमी देखनेमें आते हैं** जो किसी कारणसे अपना सर्नेख नष्ट कर देते हैं और तन उनकी दशा निट्युट पागर्जेकीसी हो जाती हैं । उनही सोचने समझनेकी शक्ति निटकुट नष्ट हो जाती है और वे कोई याम करनेके योग्य नहीं रह जाते । इनका मुख्य फारण यही है कि वे दिन

रात चिन्ता करते करते अपने सोचने आर समझनेकी शांकिका विछकुछ नाश कर बैठते हैं बार तब उनकी अवस्था दिनपर दिन इतनी अधिक दीन होती जाती है कि उनके फिरसे उठनेकी कोई सम्भावना नहीं रह जाती ! उसी दशामें वे निराश होकर उन चिन्ताओंसे मुक्त होनेके छिए मधपान करने छगते हैं अथवा और किसी प्रकारका नशा करने छगते हैं । मानो बीरे धीरे मुल्यती हुई आग और जोरसे मुख्याई जाने छगती हैं जो अन्तमें समस्त मानसिक और शारीरिक शक्तियोंको मस्म करके ही ओइती है ।

जो व्यक्ति अपने जीउनमें कभी कोई काम अच्छी तरह या पूरे तीरसे न कर सका हो. उसे सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि बह चिन्तासे अपने आपको मुक्त कर छे। हमारे सुख आर उन्नतिर्मे जितनी अधिक वाधक छोटी छोटी चिन्ताएँ हुआ करती हैं. उतनी अधिक बाधक आर कार्ड वात या चीज नहीं होती। घोडा मेहनत फरनेसे उतना प्यादा परेशान नहीं होता जितना मिस्प्रयोंसे परेशान रहता है । मेहनत उसे चिन्तित नहीं करती, पर मक्खियाँ उसे चिन्तित कर देती हैं। फिर गाड़ी पींचनेसे वह उतना नहीं घाराता जिनना बार प्रार शसके खींचे जाने और चाबुक्तके हिटनेसे घपड़ाता है। इसी तरह आदमी भी बड़े बड़े कामोंसे उतना परेगान नहीं होता जितना व्यर्थकी होटी मोटी चिन्ताओं ते । इसल्ए प्रत्येकं नमझदार आदमीका यह मुन्य कर्तव्य है कि वह अपने आपन्नो सदा सत्र प्रकारकी चिन्ता-ऑसे मुक्त रक्खे और ब्यर्निकी वार्तीकी फिक्त करके अपने आपको परे-शान न करे । क्योंकि यही चिन्ता एक ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति-योंका भी नाश करती है और हमारे मखका भी ।

वहतसे लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सदा कुछ न कुछ चिन्ता करते रहनेको ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं । इसी तरहर्का एक ब्रद्धा स्त्री थी जिसने अपने डाक्टरसे कहा था कि डाक्टर साहन, अब तो मेरा दिमाग विळकुछ काम नहीं करता । यदि मैं किसा वातकी चिन्ता करना चाहूँ तो चिन्ता ही नहीं कर सकती। यात यह थी कि वह स्त्री सदासे बहुत अभिक चिन्ता करती आई थी और चिन्ता कर-नेकी ही अम्यस्त थी, परन्तु चिन्ता करते करते उसका मस्तिष्क इतना अधिक दुर्वेछ हो गया था कि वह अप चिन्ता करनेके योग्य ही न रह गई थी । परन्तु बहुत दिनोंसे उसे चिन्ता करनेका जो अन्यास पड़ा हुआ था उसके कारण वह इतनी विनश थी कि अन निना चिन्ता किए उससे रहा ही न जाता था और चिन्ता करनेमें असमर्थ होना उसे एक प्रकारका रोग जान पड़ता था । यही दशा और भी बहुतसे छोगोंकी हुआ करती है। वे समझते हैं कि सदा किसी न किसी वातकी चिता करते रहना हमारा कर्तव्य है। वे सोचते हैं कि जो आदमी चिन्ता न कर सकता हो वह आदमी ही क्या ! ऐसे छोगोंकी यह जान रखना चाहिए कि चिन्ता मनुष्यकी शक्तियोंका समसे अधिक नाग करनेताली है और उससे हर एक आदमीको जहाँ तक हो सक पीछा छुड़ानेका प्रयत्न करना चाहिए।

पाछा खुइतन्ता प्रयान पाएन वाहरी महत्तती आपत्तियाँ ऐसी होती हैं कि यदि पहलेसे उनकी अधिक चिन्ता की जाय, तो यों चाहे वे निपत्तियाँ कभी न आनेको हाँ, परन्ती केवल चिन्ता करनेके कारण ही वे निपत्तियाँ आपसे आप आ जाती हैं। उदाहरणार्थ रोग है। यदि किसी रोगकी वरानर बुळ समय तक चिन्ता भी जाय, तो और कोई कारण न होने पर भी केवल चिन्ता करते कारण ही वह रोग हो जाया करता है। यदि आप यह चिन्ता करते रहें कि कहीं हमें जुलार न जा जाय, तो इस प्रकारकी अधिक चिन्ताका परिणाम यही होगा कि जापको छुलार आ जायगा । भीपण सकामक रोगोंके सम्बन्धमें तो यह बात और भी अधिक चरितार्थ होती है । जब कभी प्लेग या हैजा आदि फैल्ता है, तब बहुतसे लोग पहलेसे केवल उसकी चिन्ता करनेके कारण ही उन रोगोंसे पीढ़ित हो जाते हैं और ज्यर्थ ही असमयमें मृत्युके मुखमें चले जाते हैं । यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसकी अधिक ज्याल्या करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती और इसलिए हम अपने पाठकोंसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वे और सन अवसरोंपर तो निश्चिन्त रहा ही करें, परन्तु ऐसे अवसरोंपर वे चिन्तासे मुक्त गहनेका और भी अधिक प्रयत्न किया करें।

एक बार प्रोफेसर गेटसने इस सम्ब धर्मे स्वय अपने ऊपर परीक्षा की थी। उन्होंने अपना एक अँगूठा खड़ा किया और दस मिनट तक अपना सारा ध्यान उसीपर जनाए रक्खा। परिणाम यह हुआ कि दस ही मिनटमें वह अँगूठा खूनसे निञ्जल भर गया और उसका ताप दूसरे अँगूठेजी अपेक्षा दो डिग्री वह गया। इससे यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि यदि इम अपने किसी निशेष अगपर अपनी सारी निचार-शिक्त लगा दें और उस अंगके रोगी होनेजी कल्पना करते रहें, तो थोड़े ही समयमें वह अग उसी रोगसे पीड़ित हो जापगा जिस रोगकी हम उसके सम्बच्चें कल्पना करते रहेंगे।

बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जो बर्पा ही अपने सम्यन्वमें अनेक प्रक्त-रफे रोगोंकी कल्पना कर छिया करते हैं। वे समझते हैं कि हमको अमुक रोग हैं और बहुत दिनों तक किसी रोगकी कल्पना करते रहनेका परिणाम यह होता हैं कि अन्तमें उनकी बही या उससे मिछता जुड़ता कोई रोग हो ही जाता है। कुछ न कुछ शिकायत तो प्राय संगीको वनी हो रहा करती है। किसीको भोजन ठीक तरहसे नहीं पचता, किसीको कभी कब्जकी शिकायत रहती है, कभी किसीका दिमाग ठाफ तरहरें काम नहीं करता ओर कभी किसीको ठीक तरहरे भींद नहीं आती । जो छोग ऐसी छोटी छोटी वार्तोकी कमी परताह नहीं करते, उनकी शितायत तो प्राय समय पाकर आपसे आप दूर हो जाया करती हैं, परन्तु बुउ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शिकायतींक कारण दिन रात चिन्तित रहते हैं । वे समझते हैं कि हम बहुत बड़े रोगसे पीड़ित है। हमारा अमुक रोग अकेडा ही नहीं है, बल्कि वह एक दूसरे रोगकै कारण है और इन दोनों रोगोंके मिछनेसे एक तीसरा नया रोग पैदा है गया है. आदि आदि । यही सोचकर वे कहीं रातका खाना छोड़ देते है, तो कहीं बहुत कम ओर बहुत थोड़ी चीजें खाने *छ*गते हैं। <sup>है</sup> समझते हैं कि अमुक पदार्थ तो हमें पच ही नहीं सकता ओर अमुक पदार्थ खानेसे हमारी यह हानि होगी ओर अमुक पदार्थ खानेसे हमार यह रोग बढ़ेगा अथना यह नया रोग उत्पन्न होगा । ऐसे लोग जनभर टाक्टरों, हकीमों और वेद्योंकी चिकित्सा किया करते है ओर फिर भी सदा वीमारके बीमार ही बने रहते हैं। एक कहाउत है कि बहमकी दवा लुक्तमानके भी पास नहीं हैं । फिर भटा वे अच्छे हों तो क्योंफर हैं। टर्न्हें वास्तरमें तो कोई रोग होता ही नहीं । रोग तो उनके मित-ष्कर्मे हुआ करता है जो सदा यही समझता है कि हर्मे अमुफ़ रीग है और अमुक व्याधि है। ऐसी समझका तो कोई इंग्रन हो ही नहीं सकता, इसाटिए वे युळ समयमें सचमुच नारी रोगी हो जाते हैं और फिर कभी किसी प्रकार बच्छे हो ही नहीं सकते । परन्तु यदि ऐसे छोग किमी प्रकार व्यर्थकी चिन्ताओंसे अपना पीठा छुड़ाकर सदा प्रसन

न्हना सीख सकें, आहार विहार आदि ठीफ तरहसे करने टंगे, खुटी हमामें रहने टंगें तो टनके सब रोग बहुत महजमें दूर हो सकते हैं।

चिन्ताका हमारी पाचन-शक्तिपर बहुत अधिक प्रभान पड़ता है ओर जन पाचन-शक्ति अपना काम ठीक तरहसे नहीं करती, तो फिर शरीरके और सत्र अग भी कुछ न कुछ दूपित और शिनिल हो जाते हैं। अधिक चिन्ता करनेसे आदमीके बाल भी बहुत जल्दी और समयसे पहुत पहले सफेद हो जाते हैं, वालिक पहुचा विलक्किज झड़ जाते हैं। एक और प्रभान यह होता है कि चेहरेपर झर्रियाँ पड़ जाती है और आदमी थोड़ी अनस्थामें ही अधिक बुडढा जान पड़ने छगता है। चिन्ताके कारण मनुष्य केनल अपने आपको बुढ़ढा समझने ही नहीं लग जाता प्रलिक वह सचमुच बुडढा ही नाता है। सप्र प्रकारकी चिन्ताओंसे अधिक निरुष्ट चिन्ता वह होती है, जी किसी कार्यम निफउ होनेके कारण होती है । उससे मनुष्यकी भागी उचाकाक्षाओंका नाश हो जाता है, आगे कार्य करनेके छिए उत्साह नहीं रह जाता और वह समस्त उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है जिसके छिए मनुष्य चिन्ता करता है । अत किसी उद्योगमें निफड होनेपर कभी चिन्तित या निराश न होना चाहिए, बल्कि दोतारा नए उत्साहसे उम काममें छग जाना चाहिए आर उसमें सफलता प्राप्त करनक नए उपाय हुँद निकालने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अनेक हानियोंसे भी बच जाता है ओर अन्तर्में अपना कार्य भी सिद्ध कर छेता है।

बहुतसे छोग ऐसे होते हैं जो सटा कैन्छ पिछणी बातोंका स्मरण कर करके चिन्तित रहा करते हैं। अपने गत जीवनमें छन्हें जिननी कठिनाइयों और विपत्तियोंका सामना करना पड़ा हो, छन सबसे वे सदा अपनी दृष्टिक सामो रखते हैं और छन्होंको याद करके सदा हुखी ओर चिनितत रहा करते हैं । उनकी समझमें यह मोटी सी बात नहीं आता कि बीता हुई बातोंके लिए पछतात्रा करनेसे कुछ भी लाभ नहीं होता । अपनी पिछली भूलों, दोपों, निफलताओं और निपतियों आदिका ध्यान करते करते उनकी दृष्टि इतनी सकुचित हो जाती है कि ने मदा पीछेकी ओर ही देखते रह जाते हैं । आगेकी ओर देखनेका उनकों न तो कोई अवसर ही मिल्ता हे और न उनकी रिच ही होती है । उनका भूत जीवन तो पहले ही नष्ट हो चुका हुआ होता है पर अपनी मूर्यताके कारण वे अपना भनिष्य भी बुरी तरहसे चौपट कर लेते हैं । उनकी इष्टि सदा जीवनके अधकारपूर्ण अंशपर ही रहती है, उसके प्रकाश पूर्ण पार्श्वकी और देखना वे जानते हा नहीं । यदि ऐसे लोगोंका सारा भीजन दु खमय ही बना रहे तो इसमें सिवा उनके ओर किसका दौप है दे उनकी समग्र कर होई अपिय चित्र हमारे मनर्स वना

जितने ही अविक समय तक कोई अप्रिय चित्र हमार मनमं वना रहता है उतना है। अधिक यह दृढ़ और स्यायी हो जाता है और फिर उसे निकाल बाहर करना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। इस- हिए अप्रिय वार्तोका स्मरण जहाँ तक हो सके, तुरन्त ही अपने हृदयमें निकाल बाहर करना चाहिए। व्यर्थकी चिन्ता करनेसे आन तक फमी किसीको कोई लाभ नहीं हुआ आर न अनिव्यमें कभी कोई लाभ ही हुआ आर न अनिव्यमें कभी कोई लाभ ही सकता है। कीरी चिन्ता करने आज तक कभी कोई अपनी दशा नहीं सकता है। कीरी चिन्ता करने आज तक कभी कोई अपनी दशा नहीं सार सका। हाँ, सैकड़ों हुआरों बल्कि लाखों आदिमियान अपनी दशा और भी अविक निगाल टी है। इसलिए प्रन्येक समझदार मृत्य्यको उचित है कि यह कभी किसी प्रकारकी चिन्ता न किया करे। केश्व चिन्ता वरनेसे कभी कोई काम पूग नहीं हो सकता। संसारके सभी काम किसी गुप्त और बहुत बटनती शक्तिक अधीन हुआ करते हैं और ट्रस शक्तिपर हुमारा और अधिकार नहीं होता। हमारा अधिकार ता

केवछ अपने परिश्रम और प्रयत्न पर ही होता है। हम यदि ससारमें कोई काम कर सकते हैं, तो केवछ परिश्रम और प्रयत्न करके ही कर सकते हैं। परातु जब हम चिन्ता ही चिन्ता करने लगते हैं, तब मानों हम अपनी वह शक्ति ही नष्ट कर देते हैं जिसके द्वारा हम किसी प्रकार सफछता प्राप्त कर सकते हैं। चिन्ता तो हमारी मानसिक शक्तियोंका भी नाश करती है और शारीरिक शक्तियोंका भी।

इन सन वातोंका विचार करते हुए हमें यही उचित है कि हम सदा-के छिए व्यर्थकी चिन्ता करना छोड दें और सदा प्रसन्न और निधिन्त रहनेका अम्यास डार्ले । वुछ लोगोंमें यह आदत हुआ करती है कि वे अपने सभी मित्रों और परिचितों आदिसे सदा अपनी विपत्तियों और करों आदिका ही जित्र करते रहते हैं। यह बात बहुत ही बुरी है और सदाके छिए त्याग देनेके योग्य है। अपनी निपत्तियों आदिकी हमें सदाके छिए निलक्षत्र भूल जाना चाहिए। बार बार निक्त करते रहनेसे ती उनकी स्मृति ज्योंकी त्यों बनी रहती है । जहाँ तक ही सके सदा इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे । क्योंकि अखर्योकी अपक्षा खस्य व्यक्ति चिन्ताओंसे शीव मुक्त हो सकने हैं । चिन्ताका अधिक विकास प्राय अध्यस्यताकी या स्वारूपकी असावारण भगसामें हुआ करना है। यदि हम खत्य होंगे, परित्रनापूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया करेंगे ओर अपने विवेकके विन्द्र कभी कोई काम न करेंगे. तो हमें जल्दी कभी चिन्तित ही न होना पड़ेगा। साथ ही हमें सदा प्रसन्त रहनेका भी अम्यास रखना चाहिए । जो छोग सदा और सप्र अपसाओंमें प्रसन रह सकते हैं, चिन्ता उनका क्ष्म भी नहीं विगाड़ सकती। यदि कमी कोई अप्रिय वात हो भी जाती है, तो तुरन्त

सामर्थ्य, समृद्धि और शोन्ति— २००

उसकी ओरसे अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर छगा छैते हैं और न्वर्प निधिन्त तथा प्रसन्न रहते हैं ।

ज्यों ही अपने सामने कोई चिन्ता या मय दिखलाई दे, त्यों ही हम उनकी ओरसे अपनी दृष्टि हृद्रा छें और अपने मनमें उत्साह, आशा तथा निधासका सचार कोरें । जो वार्ते हमारी प्रसन्नता और सफउनाफे छिए नाधक हों, उन्हें अपने पास भी न फटकने देना चाहिए। चिन्ता<sup>-</sup> ओंसे बचनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम सदा अपने मनमें उसके निरोधी भावको स्थान दिया करें, अर्थात् हम सदा निश्चिन्त और प्रसन्न रहा करें। जहाँ निधिन्तता और प्रसन्नता रहती है, वहाँ चिन्ता और दु खका कभी प्रादुर्भात्र नहीं हो सकता। इसल्एि सत्र छोगीको सदा प्रसन्न ओर निधिन्त रहना चाहिए । दु ख और चिन्ताको अपने

पास न आने देना चाहिए। ससारमें सुखी आर सफाउ-मनौरय होनेके टिए यही दोनों वातें सत्रसे अधिक आत्रस्यक होती हैं।



#### १५-भय

d>∞d>

आनन्द ग्रह्मणे। विक्वान् न विमेति कश्चन।

—तैत्तिरोय उपनिषद्, अनु॰ **९** 

न विभेति यदाचाय यदा चास्माघ विभ्यति। यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पचते तदा॥

किसीने कहा है कि भय आदिमियोंको दूसरोंका गुरुाम बना देता. कि । एक और निद्वानका मत है कि भयसे मनुष्यकी मानसिक, नैतिक कीर आदिक शक्तियोंका नाग हो जाता है, बल्कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

प्रश्न हो सकता है कि भय क्या है । यदि वास्तविक हृष्टिसे देखा जाय तो भय एक मानसिक श्रमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । उसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं । परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि स्याने आदमियोंके छिए भय वहीं बाम करता है जो उच्चेंकि छिए भूत करता है । वास्तउमें भूतका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर उसका नाम ऐते ही बच्चे काँप उठते और रोने छगते हैं । भयना भी वास्तउमें कोई अस्तित्व नहीं होता । परन्तु स्थाने लोग उस जिना अस्तित्वज्ञारी चीजसे उतने ही भयभीत रहते हैं जितना कि किसी जास्तविक भीपण पदार्थते ।

भय भी भानत्र जीतनका नाश करनेताला एक बहुत बड़ा और भीषण सात्रन है । इससे मनुष्यकी समस्त शक्तियोंका नाश हो जाता है । इससे मनुष्यका स्वास्त्य नष्ट होता है, शारीरिक तत्र घटता है और मानिसिक शक्तियोंका नाश होता है। इससे आशाका नाश होता है, उत्साहका अन्त हो जाता है और मन इतना अशक्त हो जाता है कि यह फिर कोई नई बात सोचने या समझनेके याग्य ही नहीं रह जाना। भयकी अपस्थामें जो काम किया जाता है, वह कभी ठीक और पूरा नहीं होता । जिस समय मनुष्य भयमीत होता है उस समय यह कभी कोई वड़ा काम कर ही नहीं सकता । भय सदा मनुष्यकी दुर्यञ्जा और कायरताका स्चक होता है । जम आदमी भयमीत हो जाता है, तब वह किन अपसर आ पढ़नेपर कभी शुद्धिमतापूर्यक काम नहीं कर सकता । मान यह होती है कि भयकी दशामें मनुष्य कभी अच्छी तरह सोच निचार ही नहीं सकता ।

जब आदमीका अपने निफल मनोर्थ होनेका भय होता है, तर उसका नारा उत्साह नष्ट हो जाता है और उसे अपने सामने भीपग कष्ट या दरिद्रताके दृश्य दिखाई देने छगते हैं । उस दशामें वह मानी कप्ट और दरिव्रताको आपसे आप अपनी ओर आरूप्ट करने लगता है। उसका सारा कारचार नष्ट हो जाता है आर वह किमी कामके याग्य नहीं रह जाता । यदि मच पूछिए तो ये सत्र बातें तो बहुत पीठे होती हैं, परन्तु इन सत्र त्रातींसे पहले एक और बहुत नहीं बात होती हें और वह नान यह है कि उसकी सारी मानसिक शक्तियोंका दिवाय निकड जाता हे और उमकी सारी योग्यताएँ तया सारे गुण जत्राव दे देते हैं । परन्तु यदि हम किसी जिकट अजसरपर भवभीत न ही जाये, अपने मनमें उत्साह तथा साहम रक्खें और ठीक तरहसे दूरदर्शितार्ज़क अपना काम करते चर्छे, तो शायद ही हमें कभी निमन्त मनोरथ होना पढ़े । परन्तु यदि हम भयभीत हो जायँगे, तो उन समत गुणों और शक्तियासे हाथ घो बैठेंगे, जिनकी सफलता प्राप्त करनेके रिए परग आपस्यकता होती है।

किमी आनेताओं पटना आदिने मयभीत होना मानो उमके मानने पराजय स्वीकृत कर छेना है। यदि हम अपने किमी शतुको दूरसे देखते ही उसके सामने अपना सिर झुका देंगे, तो भटा हम उसपर कैसे विजय प्राप्त कर सर्केंगे । इससे भी अधिक निरूष्ट और नाराफ भय वह होता है जो बिना किसी घटना आदिके दूर ही पहलेसे केरल उसकी कल्पना या अनुमान करके ही किया जाता है। बहुतसे छोगोंकी यह आदत हुआ करती है कि वे सदा यही समझकर भयभीत रहा करते हैं कि हमपर अमुक निपत्ति आना चाहती है, हमारी अमुक हानि हुआ चाहती है, हमें अमुक रोग हुआ चाहता है, हमारे परिवारपर अमुक्त निपत्ति आना चाहती है, आदि आदि। मत-ल्य यह कि वे सदा अनेक प्रकारके बुरे बुरे चित्र बनाकर अपनी दृष्टिके सामने रखा करते हैं और उन्हें देख देखकर उरा करते हैं। वे प्राय कहा करते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि मनुष्यपर कर कोनसी निपत्ति आ जायगी । इमिटिए प्रत्येक व्यक्तिको सदा सब प्रका-रकी निपत्तियोंके छिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकारकी युद्धिमत्ता और दूरदर्शितासे तो ईश्वर ही रक्षा कर सकता है। ससारकी आर कोई शक्ति तो इसके भीपण प्रभावसे मनुष्यको नहीं बचा सकती।

किमी आपित्तके आनेसे पहुटे ही उसका ध्यान करके डर जानेसे शारीरिक शिक्षिंका जितना अधिक न्हास होता है, उतना कदाचिन् और किसी कारणसे नहीं होता। इसिट्ण् भागी निपित्तयोंमें भयभीत होनेसे बढ़कर मूर्जुतापूर्ण ओर कोई नात नहीं हो सकती। क्यों कि जिन निपित्त्योंसे हम भयभीत होते हैं, वे विपित्त्यों वास्तर्जमें तो उस समय उपस्थित होती ही नहीं, उनका अस्तित्व केम्छ हमारी कन्यनामें होता है और वह कन्यना भी प्राय निख्कुठ निराधार और निर्मूल हुआ करती हैं। क्योंकि जो निषय प्रस्तुत या उपस्थित ही नहों, यह निराधार आर निर्मूछ नहीं तो और क्या है। पहुटेसे ही किसी नातसे भयभीत होनेका एक और दुष्परिणाम यह होता है कि जब वह बात<sup>े</sup> वास्तरमें आकर हमारे सामने उपस्थित होती है, तन हमारे पहलेसे ही भयभीत रहनेके कारण उसका परिणाम हमारे टिए और भी अधिक मंपेकर हो जाता है । मान छीजिए कि हम पहलेसे ही बुखारसे बहुत डरत हैं और सोचते हैं कि बुखारमें हमें बहुत अधिक कप्ट होता है, इतन अधिक कर होता है कि प्राणान्तसा होने स्थाता है । साथ ही हम यह भी समझते हैं कि अमुक ऋतुमें अयना अमुक प्रकारका झुखार बहुत अधिक घातक होता है और उससे आदमी जल्दी बचता ही नहीं। क्षत्र यदि हम कभी दैतसगोगसे उसी ऋतुमें अयता उसी व्यरसे पीडित हुए, तो हमारा भय अधिक यह जाता है और हम उसका मुकायत्र करनेके टिए निष्ठनुष्ठ समर्थ नहीं रह जाते । इस बातका समावत यही परिणाम होता है कि हमारे लिए वह उत्तर बहुत अधिक घातक सिद्ध होता है और सम्भन है कि हमारे निश्वासके अनुसार ही वह हमारे प्राण भी छे छे ।

स्भार आण मा ० ७।

भयसे मनुष्यकी आयु नहुत अधिक क्षीण हो जाती है। हमों कि

उससे हमारे समस्न अंगोंके कायामें यहुत वही बाघा पहुँचनी है और
हमारा सास्य्य नहुत खरान हो जाता है। सदा नहुत अधिक भयभीत
रहनेनां छोग समयसे यहुत पहुंछ के न्य खुदं ही नहीं हो जाते बिक्त
समयसे यहुत पहुंछ मर भी जाते हैं। प्राय दुनंछ और आधुक मनप्यांको भय बहुत सताया करता है। ऐसे छोग अपने कर्यनां के द्वारा
विसी निर्वाच या करनी सर्यकरता नहुत अधिक यदा लिया चरते हैं
और नमहाने छगते हैं कि इनका अधिक मं अधिक जो दुग परिमान
हो सकता यह सन हमपर हुए निना न ग्हेगा। परन्तु निन लेगींग

मन और मरीर न्यान हुआ करना है, थे आनेनारी गिनियांवी बहुन

कम चिन्ता किया करते हैं । वे प्राय उनकी ओरसे लापराह रहा करते हें ओर सोचते हैं कि जब कोई बात होगी तब देखा जायगा । वे यह भी समझते हैं कि जब वह विपत्ति आनेगी, तब हम अच्छी तरहसे उसका मुकाबटा करेंगे । इस प्रकार सोचनेका परिणाम यह होता है कि उनमें निपत्तियों और रोगों आदिको सहने और उनका सामना करनेकी पूरी पूरी शक्ति बनी रहती है । पहले तो जहरी वह विपत्ति या रोग आता ही नहीं और यदि कभी किसी कारणसे वह आ भी गया, तो वे बच्छी तरह उसका मुकाबला करते है और सहजमें उससे पार पा जाते हैं । अत प्रत्येक व्यक्तिको अपन मनकी इसी प्रकारकी अवस्था ओर स्थिति रखनी चाहिए ओर आनेनाली निपत्तियोका कभी ध्यान भी न करना चाहिए।

महतमें माता पिता इतने मूर्ज होते हैं कि वे अपन जाटे छाटे विश्वों आरम्भने अनेक प्रकारके भयों और आशकाओं आदिका सचार करते रहते हैं। समसे पहले तो वे उन्हें भूत प्रेत आदिसे हराया करते हैं और कहा करते हैं कि देखो अमुक स्थानपर अकेटे न जाना, अमुक स्थानपर नगे सिर न जाना, अमुक स्थानपर हाममें खानेकी कोई चीज टेकर न जाना, आदि आदि। फिर वे उन्हें यह कह कहकर हराया करते हैं कि अमुक समयमें नगे न घूमना, अमुक समयमें पूपमें न घूमना, अमुक समयमें उत्तपर न जाना। वे क्हते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम नहीं जानते और ऐसा करोगे तो तुम जानना। वेचारा अवोध वालक उन टोगोंकी इस प्रकारकी वार्तोका आर पुछ अर्थ तो जानता या समझता ही नहीं, वह केवल भयभीत होकर रह जाता है। इस प्रकार मयका दु खदाक्क वीन वहुत आरम्भस हा उसके कोमल हृदयमें वो दिया जाता है जिसका भीषण दुष्यरिणाम उसे ज म-

भर सहना पड़ता है । उचपनसे ही उनके सिरपर भयका जो भूत सवार करा दिया जाता है वह फिर ज मभर उनका पीछा नहीं छोड़त और सचमच मृत जनकर उनके साथ लगा रहता है। यह मृत उन्हें कभी सुखी और प्रसन्त नहीं रहने देता । जिस समय माता पिता होटे छोटे बार जोंको अनेक प्रकारकी वार्तोसे भयभीत करते हैं. उस सम्प वे अपने मर्नोमें तो यही समझते हैं कि हम वालकोंके साथ उटा उपकार कर रहे हैं, उनको पहुत अच्छी वार्ते वतला रहे हैं, उनके मारी जीर नका पहल हित कर रहे हैं । परात बास्तामें उनके डरानेका परिणाम इसके जिल्लुल जिपरीत होता है। बालकके हृदयमें भयका संचार करना मानो किसी जीनित भांसमें जहरीटा काँदा चुमाना है। वह जहरीटा काँटा स्वयं तो जिस स्थानपर रहता है उस स्थानपर सदा पीड़ा उत्पन करता ही रहता है, पर साथ ही उसका बिप अन्यान्य अंगोंमें भी -सचार कर जाता है। इसिटए बाटकोंको कभी किसी वामसे दराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको निर्भय और नि शंक बनानेका प्रयान करना चाहिए ।

जिस बाएकको आरम्भसे किमी बातसे डराया न जाया। वह क्या जानेगा कि भय किसे कहते हैं है किर वह अपना मारा जांजन निर्भय होगर और वहत मुखसे क्यतील करेगा । त्ययं प्रकृतिने हमारे टिए कभी भयकी छिट नहीं की है । भय तो हमारे मिलाव्यसे ही टर्सम होता है और टसी भयका हम छोटे वाउकों तकमें बहुत आरम्भसे ही नंबार कर देते हैं । एक बहुत बड़े हाक्टरका मत है कि बहुतसे छोटे खोडे वाउकों सममें किमी न किसी प्रारंक भयका हमी टिए मर जाते हैं कि उनके मनमें किमी न किसी प्रारंकों भयका संवार कर दिया जाता है। यदि आरम्भसे ही समाइन

दारीसे काम टिए जाय और बचोको सदा भयभीत होनेसे वचाया जाय, तो बहुतसे बच्चे अकाल मृत्युसे वच सकते हैं।

वर्चोंको बहुत अधिक उरा देना तो बहुत सहज है, पर पीछेसे उनके मनसे वह उर निकालना और शान्त तथा स्वस्य करना बहुत ही किल्कि काम है । मूर्ख माताएँ छोटे बर्चोंको ठीक रास्तेपर लानेका और कोई उपाय तो जानती ही नहीं, रह रहकर बात बातमें उन्हे डराया करती हैं। जहाँ बचा जरा भी किसी बातके लिए जिद करने लगता है, किसी बातके लिए मचलता है, या और किसी कारणसे रोने लगता है, वहाँ वे चट उसे डराकर शान्त करनेका प्रयत्न करती हैं। इस कियासे बालक चुप तो हो जाता है, परनु उसका वह चुप होना उसके बहुत अधिक भयभीत होनेक तो है। यह भय ग्रुरन्त ही बालकके स्वास्थ्यपर अपना भीपण प्रभान तो डालता ही है, परन्तु इससे उसकी मानसिक अवस्थापर और भी अधिक चुरा प्रभान पड़ता है।

डाक्टर हालकाम्य कहते हैं कि भय एक ऐसा सूत्र होता है जो यदि जीतनके आरम्भमें आ जाय तो उसके अन्त तक बरातर चडा चलता है। हम जनसे ही अपने चारों ओर भय तथा आशंका आदि देखते रहते हैं और जो माता हमें जम देती तथा हमारा पालन-पोपण फरती है, वह भी हमें जम देनेसे महीनों त्रिक हफ्तों पहड़ेसे बहुत ही अय-भीत रहती है। इस प्रकार हमारा जम ही मानो भयसे आरम्भ होता है। किर हम अपने माता पिना और घरके घड़े बूझोंसे डरते हैं, अपने शिक्षकों आदिसे डरते हैं, अपने साथियोंसे डरते हैं, भूत प्रेत आदिसे डरते हैं, कायदे कान्तोंसे डरते हैं, सजाओं जार केलोंस डरते हैं और डाक्टरों तथा चिक्टिसकी आदिसे डरते हैं। जन हम सयाने हाते हैं ता हमारा जीतन घोर चिन्तामें बीतता है और यह चिन्ता भी मक्ता ही एक छोटा मोटा रूप हुआ करता हैं। अपने काम धार्मीमें हम रिफटताओं आदिसे डरते हैं, अपनी भूजेंसे डरते हैं, अपने शतुओंसे डरते हैं, दिदितामें टरते हैं, छोकापत्रादसे डरते हैं, दुर्घटनाओंसे डरते हैं, रोगोंसे डरते हैं, मृत्युसे डरते हैं और मृत्यु उपरान्त होनेताले यात नाओं तथा नरक आदिके निचारोंसे डरते हैं। इस प्रकार जन्मस मरण-पर्यन्त वास्तिविक और किस्पत सभी प्रकारके मय हमारे पीछे छो रहत है। ये भय केंग्ड किस्पत ही नहीं हुआ करते, बिस्क गत मानत समाजके मिथ्या निखासों और झुठी कल्पनाओं आत्मि संक् छित और समुख्यात्मक रूप हुआ करते हैं।

जन कभी किसी यहे बनका दिवाद सम् जाता है, तम बहुत्ती होंग ऐसे बकोंमेंसे भी जिनकी अनस्य कि विद्या होती है और तिनक हीम दिनाटा निकटनेकी कोई सम्भानना नहीं हाती, अपना अपना स्पपा निकाटनेके टिए दौड़ पड़ते हैं। यह भी हम अपना अपनी होनेका एक पहुत यहा प्रमाण है। इस भयके कारण हम कभी अपने अच्छे बंगोंका भी दिवाटा निकाट देते हैं और इस प्रकार अकारण ही नहुतोंकी बहुत नहीं शानि कर बैठते हैं। यशि उस समय भयभीत होनेकी कोई आरद्यकता नहीं होती, परातु किर भी अपनी आदतके ट्यार होते हैं और व्यर्थ ही दर जाते हैं। दिवाटा तो पिती कारणसे एक वंकता निकटता है, परन्तु हम टोग अपनी मूर्यलाके कारण उसके साथ साथ और भी कई बक्तोंका दिनाटा निकाट देते हैं। इस प्रकार थोड़ेसे छोगोंक भयभीत हो जानेके कारण कमी कभी सारे समाजरी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। किर सारे समाजमें इती तरह्यी वाले होने उसती हैं, जिनका प्रभाव अन्यान्य नगरों ताथा पेरों तरह्यी वाले होने उसती हैं, जिनका प्रभाव अन्यान्य नगरों ताथा पेरों तरह्यी वाले होने उसती हैं, जिनका प्रभाव अन्यान्य नगरों ताथा पेरों

आदिपर भी पड़ता है और उसके परिणामख़रूप कुछ समय तक समाजपर वरावर विपत्तियोंपर निपत्तियाँ आती रहती हैं।

अव एक और प्रकारके मयनो लीजिए । बहुतसे लोगोंको सदा इस बातका भय लगा रहता है कि और लोग हमारे बार्से क्या सोचते होंगे, क्या समझते होंगे और क्या फहते होंगे । वे अपने जीवनमें पग पगपर यही सोचकर सदा भयभीत रहते हैं । बहुतसे लोग ऐसे होते हैं जो ससारकी और किसी बातसे जतना नहीं डरते जितना दूसरोंके हैंसी उडानेसे डरते हैं । ऐसे लोग केवल इसी लिए अपनी बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ कर बैठते हैं लोर बहुत कुछ शारीरिक तथा मानसिक कुछ उठाते हैं कि जिसमें उनका किसी बातपर कोई हैंसे नहीं, उनका मजक न जड़ावे ।

अमेरिकाका एक रक्तर्रण इंडियन था जिसका मित्र एक डाक्टर था। एक बार उस डाक्टरने अपने इंडियन मित्रको अपने यहाँ यों ही कुछ बात चीत करनेके िए बुछाया। जिस समय यह इंडियन वहाँ पहुँचा उस समय उस डाक्टरके कई ऐसे मित्र वहाँ बैठे हुए थे जो बहाँक पागछ्खानेके बोर्डके सदस्य थे। उन सदस्योंने यों ही हैसी हैंसीमें उस इंडियनसे पूछा कि आपका दिमाग तो दुक्त्व है न १ इतना सुनते ही वह इंडियन वेतरह घरराया। उसने अपने मित्रसे पूछा—क्या तुम मुझे पागछ्याने मेजना चाहते हो १ वस इतना कहते ही उसकी बोटी बन्द हो गई, वह बेहोश हो गया और कुछ ही घंटोंके बाद

एक बार एक डच चित्रकार एक ऐसे कमरेमें गया जिसमें प्रहुतसी ठठिरेपाँ आदि रक्खी हुई थीं। वहाँ वह उन ठठिरोंके चित्र धनानेके छिए बुलाया गया था । चित्र बनाते बनाते वह थक गया और वहीं थोड़ी देरेके लिए सो गया । इतनेमें भीपण स्कूक्तम आया जिससे वह जाग पड़ा । उस समय स्कूक्तमक कारण उन ठठिरयोंको हिल्ते हुए देखकर वह इतना भयभीत हुआ कि उससे वहाँ ठहरा न गया और वह एक खिड़कीमेंसे नीचे बाहरकी ओर कूद पड़ा । यदापि नीचे कूदनेमें उसे कुठ भी चोट नहीं आई थी, परन्तु पिर भी उन हिल्ती हुई ठठिरियोंको देखकर वह इतना भयमीत हो गया था कि वह थोड़ी ही देर बद मर गया ।

कई बार ऐसा देखा गया है कि युद्ध क्षेत्रमें ठड़नेवाळे सिपाही निग गोली गोला लगे केवल भयसे ही मर गए हैं। किसी प्रकार उन्हें यह स देह हो गया कि हमें गोळी लग गई । यदापि वास्तवमें उन्हें गोळी बिल्कुल नहीं लगी थी, परन्तु फिर भी वे तुरन्त उसी प्रकार मर गए जिस प्रकार छोग गोछी छगनेके कारण मर जाते हैं। इस प्रकारकी एक घटना एक बार न्यू ऑर्लियन्समें हुई थी । एक बार एक बहुत हुग कहा हब्शी अस्पतालमें पहुँचाया गया l जो लोग उसे उठाकर अस्पताल छे गए थे, उन्होंने रास्तेमें उसे यह कहकर बहुत **उरा दिया** था कि ल्डाईमें तुन्हें जो गोली लगी थी, वह तुन्हारे अन्दर चली गई है जिसके कारण तुम्हारे शरीरके अन्दर अन्दर कहींसे बहुत तेज रानू वह रहा है। यधपि वह हच्छी शरीरसे बहुत हुए पुष्ट था और उसका रग बिल्डुल र्काळा या तथापि मारे भयके उसका रंग जिळकुळ सफेद हो गया। उसके हाथ पैर विटकुट कॉॅंप रहे ये ऑर ऐसा जान पड़ता था कि <sup>वह</sup> थोड़ी ही देरमें मर जायगा । उसके शरीरमें ऊपरसे कहीं खून निकटती हुआ नहीं दिखराई देता था। उसे गोटी अवस्य छगी थी, वर्गे कि उसने धपने पहननेके कोटमें गोटीका छेद देखा था । रास्तेमें टोर्गोने

उससे कह दिया था कि गोटी तुम्हारे अन्दर पहुँच गई है, जिससे तुम्हारे अन्दर अन्दर बद्धत खुन बह रहा है । वस. इसी टिए वह बहुत ध्यधिक घतरा गया था और मृतप्राय हो रहा था । परन्तु बहुत अच्छी तरह जाँच करनेपर पता चला कि गोला उसके शरीरके अन्दर नहीं पहुँची है। क्योंकि शरीरके जपर गोलीका कहीं कोई निशान नहीं था। ग्रात यह हुई थी कि गोली उसे लगी अवस्य थी. परन्त उसके बटनके साथ व्यक्त चिपटी हो गई थी और इसी व्रिए शरीरमें प्रनिष्ट नहीं हुई थी । जब उसका कोट झटकारा गया तब उसमेंसे वह गोटी निकल कर जमीन पर गिर पड़ी । अब उस हव्मीको दृढ निश्वास हो गया कि मुझे कहीं गोळी नहीं छगी है । वह तुरन्त ही निख्कल भटा चगा हो गया और मुरदनीके जितने चिह्न उसके शरीग्पर प्रकट हुए थे वे सन तुरन्त नष्ट हो गए । वह चट टेवुळपरसे उतर पड़ा और हँसता हुआ अपने घर चला गया । यह वही हन्शी या जो पाँच मिनट पहले निल्कल मृतकोंकीसी दशाकी पहुँच रहा या और जो यदि और कठ देर तक उसी अपस्थामें पड़ा रहता. तो अवस्य मर गया होता ।

नेपोलियन प्राय ऐसे अपसरोंपर भीपण ख्रेमके रोगियोंके पास अस्पताल्में जाया करता था जब कि अच्छे अच्छे डाक्टर भी वहीं जानेसे डरते थे। वहीं जाकर वह उन रोगियोंको स्पर्श करता था और उनकी अपस्या देखता था। वह कहा करता था कि जो आदमी ट्रेगसे नहीं डरता, वहीं ट्रेमका नाश कर सकता है।

मनुष्पनो सुखी और सफाउ होनेके छिए निर्मय रहना इतना अधिक आवस्मक है कि उसे छोटी अवस्थासे विदाय्योंमें ही सदा निर्भय रहनेकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस मनुष्पमें अनेक दोप और तुटियाँ हों, उसमें यदि ययेष्ट साहस हो, तो उन दोपों और तुटियोंका मार्जन हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य सदा मयमीत रहता है, वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता । जहाँ कहीं जरा भी मयभीत होनेकी सम्भा वना हो, वहाँ पहलेसे ही अपने मनमें साहस उत्साह ओर आशा आदिका संचार कर छेना चाहिए । ससारमें कोई ऐसा भय नहीं है जो निर्मयता और साहस के सामने ठहर सके। टाक्टर ड्यूकका मत है कि भपसे षागळपन, ळक्रवा, गंजापन, दाँतोंका गिरना, वाळोंका पकना, गर्भपात, तथा अनेक प्रकारके चर्मरोग हो जाते हैं । हमें जिस चीजके खानेसे पाँसी, कब्ज या इसी प्रकारका और कोई राग हो जाता है हम वह चीज खाना जोड देते हैं। इसलिए हमें भयका भी उसी प्रकार परियाग कर देना चाहिए । क्योंकि इससे भी अनेक प्रकारके रोग होते हैं । उन्हीं डाक्टर डयुकका यह भी मत है कि जब किसी समाजमें कोई भीपण सत्तामक रोग फैउता है, तब बहुतसे छोग केरल भयमीत होनेके कारण ही उन रोगोंके शिकार हो जाते हैं। अत जिस प्रकार हम भीपण सक्रामक रोगोंसे बचनेके टिए सचेत और सतर्क रहते हैं, उसी प्रकार हमें भयभीत होनेसे भी सदा वचते रहना चाहिए । टाक्टर हाल्काम्बका मत है कि भय स्वय ही एक भीपण सकामक रोग है। जो मनुष्य बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, उनके शरीरमें और किसी समामक रोगके कीटाणुओं के प्रविष्ट होनेकी भावस्पकता नहीं रह जाती। भय ही उनके टिए उस सकामक रोगका काम कर जाता है। छोग जितने ही अधिक भयभीत होते हैं, उतना ही अधिक कोई सकामक रोग समाजर्मे फैटती है । सभी दुछ दिन हुए रूसमें भीपण रूपसे हैजा फैटा था। उस समय अस्पतार्लोमें हैंजैके ऐसे बहुतसे रोगी छाए जाते थे जिनमें कपरसे देखनेसे हैंजेके प्राय सभी रुक्षण दिखाई पहते थे, परन्तु जब उनकी भरी भाँति पुरीक्षा की जाती थी, तो पता चळता था कि टर्नके

ज्ञारित्में हैंजेके कोटाणुर्जोंका कहीं नाम भी नहीं है लीर उनका सारा रोग केवल भयजन्य री हैं। इसलिए वहाँके लिधकारियोंको एक घोषणा-पत्र निकालकर लोगोंको इस बातके लिए सचेत करना पड़ा था कि लोग क्यर्य ही मयभीत न हों। वहाँ यह भी देखनेमें आता था कि जिन लोगोंको नचमुच हेजा हो जाता था, वे भी पन्द्रह मिनटके अन्तर ही मर जाते थे। इसका कारण यही था कि वह पहलेसे ही इतने अधिक भयभीत होते थे कि रोगका आक्रमण होते ही, बल्कि यों कहना चाहिए कि उससे बहुत पहले ही, अपनी सारी रोगिनिवारिणी शक्ति हो बैठते थे। इसी लिए समझदारोंको यह सिद्धान्त स्थिर करना पड़ा था कि स्थय हैनेसे तो बहुत ही थोड़े आदमी मरे, परन्तु भयके कारण बहुत अधिक आदमी मर गए।

महत्तसे छोग अपने धार्मिक निश्वासके अनुसार समझा करते हैं कि युर्सुके उपरान्त आत्माको अनेक प्रकारके भीषण कप्ट मोगने पड़ते हैं और उन करियत कप्टोंका मर्गन सुनकर में छोग बहुत पहुछे यहींसे कप्ट मोगने छग जाते हैं । बहुतसे छोग ज्योतिथियों और भइरों आदिकी भिनेष्द्राणियाँ सुनकर ही बहुत चिन्तित तथा भयभीत हो जाते हैं । योने किसी व्यक्तिसे कहा जाय कि तीस या पैतीस वर्षकी अवस्थामें सुन्हारा भाई, छी, या एडका मर जायगा, तो परसों पहछेसे उसके चित्तकी जो अवस्था होगी उसकी कल्पना करना सहज नहीं है । इस भयके कारण उसके मन तथा शरीरकी क्या दशा होगी, यह ईश्वर ही जाने । इस प्रकारकी बहुतसी भिनेष्यद्वाणियाँ केवछ उसिष्ट रीक उत्तरती है कि जिम जातकी कल्पना या अनुमान बहुत दिनों तक प्रराप्त किया जाता है, यह बात प्राय अपनी मानसिक प्रवृत्तिके कारण ही आपसे आप हो जाया करती है । छाई जायरन अप छोड़ी अवस्था है

## सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— २१४

ये तभी उनसे किसीने कह दिया था कि तुम सैतीस वर्षकों अवस्थामें मर जाओंगे। इस अवस्था तक पहुँचनेस वस्सों पहटेसे वे सदा चिन्तित रहा करते थे। अन्तमें जन वे सैतीस वर्षके हुए, तन अपने उसी निश्वासके कारण वीमार पड़े और तन उन्हें अपनी मृत्यु और मी निश्चित जान पडने उगी। अपने इसी विश्वासके कारण वे रोगका सहन करनेमें असमर्थ हो गए और अन्तमें मर भी गए। इसी प्रकारकों ओर सैकड़ों हजारों वार्ते वतलाई जा सकती है, जिनसे कैनल जाली ओर अदिशित होन हीं विश्वासके समय ओर शिक्षित होग भी सदा मयभीत रहा करते हैं और उस भयके परिणामसक्स अनेक प्रकारक कप्र मोगते हैं। इस प्रकारके निष्या निश्वास अदिशिवतों में और भी अधिक होते हैं। हिसाके प्रचारसे इस प्रकारके मिय्या विश्वास बहुत कम होते जा रहे हैं और अन शीघ ही इनका निल्डुल अन हो नान चाहिए।

यदि मानन समाजमेंसे किनी प्रकार मिण्या भय श्रार कार्रागर्षे आदि निकाल दो जा सकें, तो उसका बहुत बहा करपाण हो और उसकी उन्नतिकी गति बहुत अधिक बढ़ जाय । भयका यह भीष्ण ब घन ही मानन समाजकी उन्नति और कल्याणमें बहुत बहा बाधक हो रहा है । इससे अनेक प्रकारके कष्ट, अनेक प्रकारकी हानियाँ, अनेक प्रकारकी हुर्घटनाएँ, अनेक प्रकारकी विकलताएँ तथा इसी प्रकारकी ओर बहुतसी ऐमी बातें होती है जो मनुष्योंको बिल्कुल दास बनाए रखती हैं । प्रत्येक शिक्षित और समझदार ब्यक्तिका यह कर्तव्य है कि वह लोगोंके मनसे इस प्रकारक भय दूर करनेका प्रयत्न करें और सब लोगोंको यह समझावे कि मनुष्य अपने भाग्यका स्वयं ही विधाता है

और उसे कमी किसी बातसे डरनेकी आनश्यकता नहीं है। जो वार्ते

हमारी मुख समृद्धिमें बाध में होती हैं उन्हें हम स्वय ही दूर कर सकते हैं । ईश्वर हमपर विपत्तियोंके पहाड़ नहीं गिराता, बल्कि हम स्वय ही अपने लिए विपत्तियोंको निमन्त्रित करते हैं । ईश्वरने तो हममें एक ऐसी शिक्त उपन्न कर दी है, जिससे हम सब प्रकारकी निपत्तियोंका नाश कर सकते हैं और उसी शक्तिके द्वारा हम सब प्रकार सुखी, सम्पन्न तथा सफल-मनोरय हो सकते हैं।



### १६–आत्म-संयम *-->ञ्रङ्ख-*--

कामकोघों छोभमोद्दी देहे तिप्रति तस्करा । धानरत्नापहाराय तस्माज्ञात्रत जात्रत ॥ वधुरात्माऽत्भनस्तस्य येनाऽभैवात्मना जित । अनात्मनस्तु शघुत्वे वर्तेतात्मैव शघुवत् ॥ सर्वोपायाचु कामस्य कीधस्य च विनिग्रहा । कार्य अयोऽर्थिना तौ हि अयो घातार्थमुद्यतौ ॥ यक्ष नित्य जितकोषो विद्यानुसमपृक्ष ।

क्रोधमुखो विनाशो हि प्रजानामिह रहयत ॥

श्रीमती ओल्फिप्टका कपन है कि यदि मुझपर यह प्रमाणित कर दो कि तुम अपनी इच्छाओं और विचारोंको अपने वशमें रख सकते छे, उनका दमन कर सकते हो, तो मैं कहूँगी कि तुम मुशिक्षित आदमी हों और यदि तुममें यह वात नहीं हैं, तो किर तुम्हारी सारी शिक्षा किसी कामकी नहीं हैं।

जो ध्यक्ति स्वय अपने आपपर शासन नहीं कर सकता, बह कमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता । इसी आत्म-सयमेक कारण हजारों इगर्खों ऐसे आदमियोंका जीउन सदाके टिए नष्ट हो जाता है, जो बहुत सुशिक्षित होने हैं, अच्छी अच्छी आकांक्षाएँ रस्ते हैं और अनेक प्रका-रके ग्रणींसे सम्पन्न होते हैं।

होग प्राय जरा जरासी बातपर बहुत गरम हो जाया फरते हैं और क्रीधर्में आकर अपनी वड़ी वडी हानियाँ और वड़े उड़े अपराध कर बैठते हैं। किसी जेंह्य्शानेमें जाकर बहेंकि कैदियोंसे क्ट्रेंग, तो उनमेंसे बहुतेरे आपको बहुत पश्चात्ताप करते हुए मिटेंगे। व कहेंगे कि हमने अमुफ अपसरपर समझदारीसे काम नहीं किया, एक आदमीसे छड़ बैठे, एक लडकेको मार बैठे, उसीका हमें इस समय यह परिणाम भोगना पड रहा है। मिजाजकी वह गरमी तो शायद एक मिनट भी नहीं रहती, पर उसका परिणाम महीनों प्रत्कि वरसों तक भोगना पड़ता है। फिर कोई प्रतिकार नहीं हो सकता और पथाचाप मात्र हाप रह जाता है। इसी प्रकार बहुतसे छोग जरासा गुस्सेमें आकर सदाके लिए अपनी बड़ी नौकरी या मर्यादा आदि खो बैठते हैं। जरसींकी जनी बनाई जात दम भरमें निगाड़ दी जाती है। नहुतसे दूकानदारोंकी दूकान केवल इसटिए नहीं चलती कि <sup>लन</sup>का स्वभाग बहुत कोधी या चिडचिड़ा होता है। वे अपने प्राह्कोंसे वात वातमें शगड़ बैठते हैं, छोगोंको गाछियाँ दे बेठते हैं, या उन्हें मार नेठते हैं । बहुतसे छोग आत्म-सयमके अभागके कारण अपनी बृद्धानस्था बहुत ही कप्टमय बना छेते हैं । वे अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी छोटी वार्तोंके कारण ही हमारा बहुत नुकसान होता है, परन्तु किर भी वे अपनी जनान आर अपने मिजाजको काबूमें नहीं रख सकते । जब जो मुँहमें आता, तब वहीं कह देते हैं और इस प्रकार दूसरों को अप्रसन्न कर देते हैं। वे न तो किसीके साथ रह सकते हैं और न किसीके साथ काम कर सकते हैं। नद्वतसे टोग फ्रोध या क्षोभके समय निट्युट राक्षसोंफासा रूप

नहुत्तसे छोग क्रीघ या क्षीमके समय विज्जुल राक्षतांकासा रूप धारण कर छेते हैं। ऐसे लोग जन कुद होते हैं तन अपने सामने जो युक्त पाते हैं ठठा ठठा कर फेंकने लगते हैं या जो सामने आता है उसीको मार बैठते हैं। यहाँ तक कि जो छोग उन्हें समझा बुझाकर शान्त करना चाहते हैं, उन्हें भी वे गालियों देने लगते हैं। ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों और पशुओं आदि तकको मारते मारते बेन्म कर देते हैं। उनपर क्रोधका भूत ऐसा सनार रहता है कि उन्हें आगा पीछा या अच्छा द्वारा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे छोग गुस्सा उत्तर जानेके बहुत देर बाद तक भी विछक्कल वेसुध और वेकामसे रहते हैं। उस समय वे न तो कुछ सोच सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं।

जन आदमीपर गुस्सेका मृत समार होता है, तम वह कुछ समयके छिए निख्कुल पागलसा हो जाता है। वह अपने आपमें नहीं रह जाता

अंति उसी भूतके वशमें हो जाता है। समझदार वहीं कहलायगा जो ठीक तरहसे सीच समझकर काम कर सकता हो। पर जो आदमी विना अच्छा धुरा समझे बूझे कोई काम कर वैठता हो वह पागल नहीं तो अंतर क्या कहा जायगा थे ऐसी अनस्या बीत जानेके उपरान्त बहुतरे छोग प्राय बहुत अभिक पश्चात्ताप भी करते हैं। पर उस समय पड़तानेसे क्या होता है थ पर तमाशा यह है कि फिर जब वैसा ही प्रसम आता है तम वह पश्चात्ताप उनके किसी काम नहीं आता और वे फिर ज्योंके त्यों हो जाते हैं।

कोंघ, ईंप्पी, घृणा आदिने मानन समाजका अब तक जो कुठ अप-कार किया है, उसका ठीक ठीक चित्र किसी प्रकार नहीं खींचा जा सकता । लोग किसी जरासी बातके कारण किलीसे नहुत चिढ़ जाते हैं और वरसों उससे बदला लेनेकी चिल्तामें लगे रहते हैं । फिर जब उनको कोई लपयुक्त अनसर मिलता है तो वे अपने उस शतुकी जहीं तक हो मकता है अधिकसे अधिक हानि करते हैं, यहाँ तक कि कमी कभी उसके प्राण भी ले लेते हैं ।

कमा कमा उसके प्राण मा ७ ० है। बहुत दिनों तक अनित्रान्त शारीरिक श्रम करनेसे भी मनुष्यकी शारीरिक शक्तियोंका जितना अधिक क्षय या नाश नहीं होता उससे कही अधिक शक्तिका नाश एक गर बहुत ज्यादा गुस्मा आ जानेसे होता है और जन वह गुस्सा उत्तर जाता है तब उस आदमीकी दशा किसी शोचनीय, कैसी अनुतापदम्य और कैसी अनुक्रम्पनीय हो जाती है! तेजसे तेज शरानकी बोतल भी हमार शरीरकी उतनी अधिक हानि नहीं कर सकती जितनी अधिक हानि एक बारका आया हुआ गुस्सा करता है। यदि हम बरसों तक लगातार बहुत अपिक तमान्यू या सिगरेट आदि पीते रहें तो भी हमारी उतनी अधिक शारीरिक हानि न होगी, जितनी ईच्या और हेप आदिक कारण होती है। नित्य अभीम खानेसे भी उतनी अधिक हानि नहीं हो सकती जितनी चिड़ने और कुड़नेसे हुआ करती है। इस प्रकार हम आत्मस्यमके अभावमें अपनी आयुका अन्तर्य ही बहुत अधिक क्षय कर लेते हैं।

अमेरिकामें एक ऐसा परिनार था जिसके छोटे बड़े सन आदमी मिलकर लड़ने लग जाया करते थे और ऐसा लड़ते थे कि देखने मुन-नेनाले दग रह जाते थे। वे सन आपसमें एक दूसरेको ग्यून नोचते खसोटते थे और कपड़े लने फाड डालते थे। उनके चेहरे निग्नुल बदल जाते थे और वे पहचाने नहीं जाते थे। उन्हें देदानेसे ऐसा जान पड़ता था कि मानो बहुतसे होतान आपसमें लड़ रहे हैं। मला इस प्रकारकी बातोंसे वैमनस्य, निरोध और हानुता बढ़नेके अतिरिक्त और क्या ततीजा निकल सकता है है ऐसे ही अनसरोंपर लोग अपने परिशारके किसी आदमीजी हत्या तक कर सकते हैं। यह जात दूसरी है कि लड़ाई ग्रुप्त होनेसे दस मिनट पहले चाहे वे उनका जाल तक धाँका न होने देना चाहते हों। जो लोग बहुत अच्छे और सज्जन होते हैं भी मारे क्रीधके इतने अन्ये हो जाते हैं कि उन्हें भटा चुरा पुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोर दूसरांकी भीपण मनोनिकार उत्पन होनेपर लोग बेहाहा हो जाते हैं कि राद्धारी ही और दूसरांकी

हानि करनेसे बहुत पहुछे खय अपनी ही हाि कर बैठते हैं । क्मी कमी हम जोघ, घृणा, ईर्ष्या आदि करनेके उपरान्त मन ही मन यह सोचकर छज्जित तो अपस्य होते हैं कि हमने बहुत अनुचित काम किया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए । परन्तु ऐसे व्यापारींसे हमारी जो शारी रिक और मानसिक हानियाँ होती हैं उनकी ओर कभी हमारा ध्यान है। नहीं जाता | हम यही समझते हैं कि क्रोघ आता है और चछा बाता है, पर तु यह बात नहीं है। वह आते ही हमारे शारीरिक और मान सिक वळका बहुत भीपण रूपसे नाश करता है और जाते समय हमारे शरीरमें ऐसा निकट निप छोड़ जाता है जिसका परिहार जब्दी किसी प्रकार हो ही नहीं सकता । उस विपसे हमारी जो शारीरिक और मान-सिक हानि होती है उसकी किसी प्रकार पूर्चि नहीं हो सकती। जिस समय मनमें कोई ऐसा भीपण मनोनिकार उत्पन्न होना है, जिसका हम दमन नहीं कर सक्त्रो, उस समय हमारे शारीरिक तत्त्रोंमें कई प्रकारके रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनोंके कारण अने क प्रकारके नाशक निप उत्पन्न होते हैं । पर हमारी जित्तयाँ ती सदा मोन रहती हैं, कुछ बोलना चालना तो जानती ही नहीं, इसिल्ए हमें यह पता ही नहीं चलता कि वे नाशक निप कितने भीपण रूपसे काम करते हैं । हम लोग बहुत दिनोंसे बरानर यही समझते हुए च्छे आ रहे हैं कि हमें जितने रोग होते हैं वे सन किसी न किसी शारी-रिक अव्ययस्थाके कारण होते हैं और उनका नाश केवल औपर्घो आदिसे होता है। परात यह बात हम छोगोंकी समझमें किसी प्रकार आती ही नहीं कि हमारे रोगोंका हमारी मानसिक अवम्याओं और निकारोंके साप भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। वल्कि यों कहना चाहिए कि बहुतसे रोग मानसिक विकारोंके कारण ही उत्पन होते हैं। बड़े बढ़े वैज्ञानिकोंने परीक्षा करके देखा है िन जब कोई भीषण मनोविकार उत्पन्न होता है तब रक्तमें एक प्रकारका विप उत्पन्न हो जाता है । भय, क्रोध, ईर्ष्या आदिक उपरान्त शरीर जो बहुत अधिक शिथिछ हो जाता है उसका कारण यही िनप होता है । वे मनोिनकार तो सहजमें शान्त हो जाते हैं, पर अपने पीछे जो भीषण िनप छोड़ जाते हैं उन्हीं विपोक्त कारण हमारी बहुतती शक्तियोंका नाश हो जाता है और हमारे शरीरमें शेथिल्यका सचार हो जाता है ।

जत्र जन हमारे मनमें जीध, ईर्ष्या, मय आदि मनोनिकार उत्पन्न होते है, तब तब इसी प्रकार हमारी शक्तियोंका नाश होता है और हमारे शरीरमें निर्घोका सचार होता है। हमारी सन मानसिक तथा शारीरिक गतियाँ रुककर विपरीत दिशाकी ओर हो जाती हैं। हमारी प्रत्येक शक्ति उस मनोविकारका विरोध करती है, परन्तु हमपर जो भूत सनार होता है वह हमें कुछ सुनने समझने नहीं देता ! यदि हम निचारकी दृष्टिसे देखें तो शीघ ही हमें पता चळ जायगा कि भीपण मनोतिकारोंका हमारे शरीर तथा मनपर कितना नाशक प्रभाव होता है और उस दशामें हम फिर कभी जीध, ईर्ष्या द्वेप या घृणा आदि करनेका साहस भी न करेंगे ! समाजमें अधिकाश छोग जो अखस्य या अधिक दुर्वछ दिखाई देते हैं सो इसका कारण यही ह कि वे मीपण मनोविकारों आदिके कारण घीरे धीर अपने शरीरमें अनेक प्रकारके बहुत अधिक निप सन्वित कर लेते, हैं जिनसे उनका खाल्य नए हो जाता है। प्रत्यक्षमें उन्हें अपने अखस्य होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता। वे सोचते हैं कि हम अच्छेसे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सुरासे जीवन व्यतीत करते हैं, परना फिर समझमें नहीं आता ।के हम इतने दुर्जें और अख़स्य क्यों रहते हैं । पर तु उनकी दुर्जेटता और अखस्यताका मुएय कारण यही होता है कि .. उनके मनमें प्राय अनेक प्रकारके मीपण और दुए मनोनिकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो उनके खास्थ्यमें बहुत अधिक बाधा पहुँचाते रहते हैं। हमें यह बात बहुत अच्छी तरह समझ रावनी चाहिए कि जब तक हम भीपण मनोनिकारोंसे अपना पीछा न छुड़ावेंगे और जब तक उनके परिणामस्यरूप अपने शरीरमें अनेक प्रकारके थिप उत्पन्न करना न छोड़ेंगे, तब तक हम ससारके और सब प्रकारके उपाय करके भी कभी स्यस्य तथा सबछ नहीं हो सकते। खास्थ्य और सबस्ताका मूज्यन्त्र यहीं हैं कि मनुष्य सदा प्रसन्न रहा करे और किसी प्रकारकी घटनाओंसे कभी क्षुष्य न हो और अपने मनकी शान्ति कभी नए न होने हैं।

हमारे गारीरिक तथा मानसिक अगोंकी रचना है। ऐसे दगसे की गई है कि उनका ठीक ठीक काम बहुत शान्तिकी अवस्थामें ही चठ सकता है। जिस कलको बार वार झटका दिया जायगा, बार बार दुरी तरहसे हिटाया डुटाया जायगा, बार वार ठोका पीटा जायगा, वह कमी ठीक तरहसे पूरा पूरा काम नहीं कर सकेगी। पूरा और ठीक काम तभी होगा जर उसे बहुत ही शान्तिपूर्वक चुपचाप चळने दिया जाय और अनाप्रस्पक रूपसे कभी छेड़ा न जाय । यही बात हमारे शारीरिक तथा मानसिक अंगोंकी है । वे तभी ठीक तरहसे और पूरा पूरा काम कर सकेंगे जब हम कभी जनकी शान्तिभग न करेंगे और उन्हें चुपचाप अपना काम करने देंगे । पर यदि हम उन्हें यार बार तंग विया कोंगे, हर दम उहें छेड़ते रहेंगे और क्षुव्य करते रहेंगे, तम वे कभी अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकेंगे। उस दशामें हमारे शिरीर और मस्तिष्कित सन कछ पुरने निगढ़ जायँगे । हमें पता भी न छगेगा कि हमारा दारीर ठीक तरहसे क्यों नहीं सचाछित हो रहा है और न हम उनकी फिसी प्रकार मरम्मत ही फर सकेंगे। हाँ, हम

उनकी त्रुटियों और दोवोंसे सदा चिन्तित अवस्य रहेंगे और वह चिन्ता हमारे स्वास्थ्यमें और भी खधिक वाधक होगी।

जो व्यक्ति अपने मनको बशमें न रख सकता हो समग्र छेना चाहिए
कि उसकी शिक्षा बहुत ही त्रुटिपूर्ण दुई है । ऐसा व्यक्ति यही प्रमाणित
करता है कि अपने जीननमें वह बहुत ही थोड़े समयतक मनुष्य रहता
है और शेप समयमे उसकी दशा पशुओं विकार राह्मसोक्षीसी
हो जाती है । उसका वही पशुभाव या राक्षसीभान समय समयपर
विकार रूप घारण कर छेता है जिसपर वह व्यक्ति किसी प्रकार अपना
स्पिकार नहीं दिखला सकता । वह स्वय उस पशु या राक्षसके अधिकारमें चला जाता है और सन काम उसीके कहनेके अनुसार करने
लगता है । वही पशु या राक्षस उसके मानसिक राज्यमें भीपण विश्लोह
उत्पन्न कर देता है और जो चाहता है वही करने लग जाता है । स्वय
वह मनुष्य इतना अधिक दुर्निज होता है कि उसे अपने बशमें नहीं रख
सकता और पशुभावको मनमाने तौरपर पुलेक खेलने दता है ।
इसीको आत्म-सयमका अमान कहते हैं ।

परमात्माने प्रत्येक व्यक्तिमें एक ऐसी प्रवल और परम शुद्ध शक्ति स्थापित कर रक्ष्यी है कि यदि वह चाहे ती दुष्टमें दुष्ट मनोनिकारपर बहुत ही सहजमे निजय प्राप्त कर सकता है और उसे द्र्या सकता है। पर तु इसके टिए सनसे पहले उसे उस शक्ति परिचित्त होनेकी आव-इयकता होती है और उससे काम टेना सीखना पहला है। जन एक बार मनुष्यको अपनी उस शक्तिका ज्ञान हो बाता है और वह उनसे काम टेना सीख टेता है, तन कभी किसी प्रिस्थितिमें वह आपसे नाहर नहीं हो सकता। उसके मनमें कभी किसी प्रकारका होन उत्पन नहीं

होगा बोर वह सदा शान्त, खस्य तथा सन्तुष्ट रहेगा । उस दशार्मे वह कभी किसी दोष या कुप्रवृत्ति आदिका दास न वन सकेगा ।

कमा किसी द्राप यो वुअश्वार आहिका दास न वन संस्ता ।

हममें जो गुण अया शिक न हो उस गुण या शिक को प्राप्त
करनेके लिए हमें सबसे पहले यह कल्पना कर लेनी चाहिए कि वह
गुण या शिक हममें मौजूद हैं । यह कल्पना करनेके उपरान्त हमें
अपने जीवनका प्रत्येक ब्याहार ऐसा ही रखना चाहिए कि मानो वह
गुण या शिक हममें बहुत पहलेसे वर्तमान है । कुछ दिनोंतक इसी
प्रा-तारका आचरण करते रहनेसे परिणाम यह होगा कि वह गुण या
शिक आपसे आप हममें आ जायगी ओर किर हमें कमी उसके अमावक्त ध्यान भी न होगा । हमें अपने सामने सदा अपनी पूर्णताका

वका च्यान मा न हांगा । इन जपन सामन सद्यों जाना हुगा । जादर्श रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि हममें सन प्रकारके गुण वर्तमान है और किसी प्रकारका दोप हमपर कमी अधिकार नहीं कर सकता । हम जिस चीज तक पहुँचना चाहते हों या जो बात प्राप्त करना चाहते हों उसे अपनी सारी शक्तिसे अपनी और खींचकर इतना

भारता चाहरा हा उस जनाता तार प्रधानन हमारे पास तक पहुँच हुकाना चाहिए कि वह आपसे आप आकर हमारे पास तक पहुँच जाय । हम उसे अपनी ओर हुकानेके टिए जितना ही अधिक प्रयत करेंगे उतनी ही अधिक मात्रामे हम उसे प्राप्त कर सर्वेंगे ।

पदि हम जरा जरा मी बातपर बहुत नाराज हो जाया करते हों, यदि हम जरा जरा मी बातपर बहुत नाराज हो जाया करते हों, सनसे रूड बैठते हों, छोगोंको मार बंठते हों अथवा इसी प्रकारका और कोई अनुचित छन्य कर डाला करते हों तो हमें अपनी इस दुर्नरताका

रोना कर्मी रोना नहीं चाहिए और न छोगोंसे यह कहते फिरना चाहिए कि माई हम क्या करें हम विछ्कुळ छाचार हैं जन हमपर गुस्मा सवार होता है तब हम आपेमें नहीं रह जाते, विछ्कुळ वेबस हो जाते हैं। विस्कि हमें ऐसा भान धारण करना चाहिए कि हम बहुतही धीर गम्भीर और शान्त आदमी हैं और हमारी शान्ति कभी किसी प्रकार भग की ही नहीं जा सकती। उस समय हमें अपने मनमें सदा यही समझते रहना चाहिए कि हमारा मिजाज निळकुळ गुरसेनर नहीं है, हम सदा अपने आपनो वशमें रख सकते है और कोई वात या घटना हमें क्षुच्य नहीं कर सकती, हम कभी किसी वातसे नाराज नहीं होते न कभी चिढ़ते हैं। अपने मनमें सदा इस प्रकारके निचार रखनेका परिणाम यह होगा कि हम बहुत थोड़े समयमें बहुत शान्त, धीर और गम्भीर हो जाँयगे और तन किसी प्रकारकी उत्तेजना हमे क्षुच्य न कर सकेगी।

जिन लेगों में झूठा अभिमान या स्वार्थपरता होती है वे अपेक्षाकृत अधिक शीव्र नाराज हो जात हैं या चिड्रचिडा उठते हैं। परन्तु जिन लेगोंमें ये सन नार्ते नहीं होतीं वे जली क्रोधके वशमें नहीं होते। जिस मनुष्यमें सच्युच मनुष्यता होगी वह न तो कभी झूठा आभिमान ही करेगा, न न्वार्भी ही होगा ओर न वातरातपर नाराज ही होगा। मनुष्यत्वके अभानमें ही वे मन वार्ते होती हैं। इसल्पिए प्रत्येक व्यक्तिको वास्तिनिक अर्थमें मनुष्य वननेका प्रयत्न करना चाहिए।

हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब आदमीका मिनाज गरम हो जाता है तब भीपण मनोधिकारोंको बशमें रखना बहुत ही फठिन होता है, परन्तु साथ ही हम यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन मनोविकारोंके वशमें होना और आपेसे बाहर हो जाना कितना अधिक हानिकारक ओर दुग्परिणाम उत्पन्न करनेवाल होता है। इससे आदमीकी अनेक शक्तियोंका तो स्था नाश होता ही है, पर साथ ही यह छीगोंकी दिष्टमें बहुत हास्यास्पद और निन्दनीय भी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मनको अपने वशमें नहीं रख सकता, वह मानो यह सिद्ध करता है कि वह अपनी मृत्तियोंका, स्वामी नहीं विल्क, दास है।

क्षण भरके टिए भी, विचारशीलताके सिंहासनसे च्युत होना और पाशविक वृत्तियों तथा भावोंके वशमें हो जाना मनुष्यके टिए वहुत अधिक भयानक तथा घातक होता है, क्योंकि देखा गया है कि बहुत-से छोग अपने पद्मुभावको बढ़ाते बढ़ाते पागल्पन तककी सीमको पहुँच गए हैं। कमसे कम मनुष्यपदसे तो वे अवस्य ही गिर जाते हैं। और मनुष्यत्वसे गिरना भी एक प्रकारका पागछ्पन ही है। किसी<sup>को</sup> गालियाँ देना, किसीको मार बैठना, किसीको उठाकर पटक देना आदि पागलों ने ही काम हैं। समझदारीकी हालतमें कभी कोई ऐसे काम नहीं करता । क्रोध करना पागळपन तो अवश्य है, फिर चाहे वह स्थायी पागलपन न होकर अस्थायी ही क्यों न हो। इसी अस्यायी पागलपनकी झोंकमें छोग अपने अच्छे अच्छे मित्रोंसे सदाके लिए बिगाइ कर बैठते हैं और अपने प्रिय सम्बन्धियों तकको खो देते हैं। छोटे छोटे बद्दे अपने अनुमनसे सीख डेते हैं कि आगको छूनेसे हाय जड़ता है और तेड चाकूको छूनेसे चँगली कट जाती है, पर कैसे आथर्यकी पात है कि हम लोग बड़े सयाने और समझदार होकर भी ओर बरावर अनुभर करते रहनेपर भी यह बात नहीं सीखते कि स्वभावकी दुष्टतासे कितनी अधिक हानियाँ होती हैं।

जो ज्यक्ति निचारशीछ होता है और अपने मनको बगमें रखना जानता है वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि अपने मानिक शतुओंसे अपनी रक्षा क्सि प्रकार की जाती है। जब कभी श्लेष घर नेका या इसी प्रकारका और कोई व्यवसर आता है तब वह कोई देश काम नहीं करता जिससे वह बोध और भी बढ़े, बब्कि शान्तिपूर्वक एस द्यपाय करता है जिससे वह कोध शान्त हो और जलती हुई आग रुही हो जाय । जो भाव मनमें उठनेको हों, यदि उसके निरोधी भानको मनमें स्थान दिया जायगा तो वह पहला मान आपसे आप और नहुत शीघ्र दव जायगा । जब कभी कहीं आग छगती है तव उसे बुझानेके लिए कोई मिट्टीका तेल लेकर नहीं दौड़ता, जल्कि पानी लेकर दौड़ता है । इसी प्रकार जब मिजाज गरम हो तत्र ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे यह गरमी और मी बढ़े, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज्ञान्ति आरे। प्राय ऐसा होता है कि जब कभी किसी छडकेका मिजाज गरम होता है, वह किसी बातपर बिगइता, चिइता या जिद करता है त्र उसे दवानेके लिए लोग शान्त नहीं करते बल्कि ख़द भी निगड़ने ओर चिद्रने लग जाते हैं । इस प्रकार वे मानो आगकी आगसे बुझाना चाहते हैं, साथ ही वे लड़के का मिजाज और भी तिगाड देते हैं। उचित यह है कि छड़केको शान्त होनेका उपदेश दिया जाय आर उसकी वृत्तियोंको ठीक मार्गपर छगाया जाय । परन्तु ऐसा न करके बहुत लोग अपने मिजाजकी तेजी दिखाकर उसका मिजाज और भी बिगाड़ देते है और उसे निगइना तथा नाराज होना ही सिखळाते हैं। इस प्रकारकी बार्तोका जाळकोंपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका स्वभाव आरम्भसे ही बहुत खरात्र हो जाता है जिसे बादमें सुधा-रना यहत ही मुक्तिल हो जाता है।

जन हम किसीको कीचड़ या दल्दलमें फॅमा हुआ देखते हैं तन उसे नाहर निजालनेका प्रयत्न करते हैं, न कि स्वय भी जाकर उसी कीचड़में फॅम जाते हैं। परन्तु जन हम किसीको कुद्ध देखते हैं तन स्वय भी कोच करने लग जाते हैं। ऐसे अनसरपर स्वय कभी कोच नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी बार्ते करनी चाहिए जिनसे दूसरेका कोच शात हो।

आ ही उहीं सकता ।

यदि कोई विकट अनसर आने पर स्वयं भी क्रोध करनेके बदछे दूसरेका क्रोध किसी प्रकार शान्त कर दिया जाय ओर तब बादमें उसे समयाया सुझाया जाय तो वह एक प्रकारसे अनुगृहीत होता है और आगेके लिए बहुत हुउ सैंभलनेका प्रयत्न करता हैं। परन्तु यदि स्वयं भी उसके साथ क्रोध किया जाय तो उसका स्वमान भी निगहता है आर अपना स्वमान भी निगहता है। हम मानो अपने आपको भी खरान करते हैं।

आर औरोंको भी खराव करते हैं। आचार-व्यनहारमें सबसे अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि मनुष्य अपने निचारों भाना और वृत्तियों आदिको वशमें रक्खे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर यह किसी कामका आदमी नहीं है। परन्तु यदि वह अपने मिजाजको कावृमें रखना जानता है तो वह वहुत थडा यज्ञान् होता हे और दूसरींका निगडा हुआ मिजाज वहुत जल्दी ठिकाने छा सकता है। क यना कीजिए कि काई आदमी बहुत अधिक क्रोधकी दशामें आपके सामने आता है ओर ऐसी वातें करता है जिनते आप बहुत उत्तेजित हों । परन्तु आप किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते और बहुत ही शान्त भावसे उसके सामने खड़े रहते हैं। अपनी इस घीरता और गम्भीरताका निचार करके स्वय आपमें भी बहुत अधिक बल आता है और आपके सामने क्रोध करनेवालेको भी बहुत मही शिक्षा मिळती है। अपने निचारोंपर प्रभुत्व प्राप्त फरनेका यही दोहरा शुभ परिणाम होता है। अत क्यों न आप भी प्रयत्न करें ओर क्यों न अपने निचारों तथा भात्रों आदिको अपने वशमें रखना सीर्खें। इससे आपके चरित्रमें इतना अधिक वळ आवेगा जितना और किसी प्रकार

#### १७--प्रसन्नता ।

#### ~*}}&*

यदि ससारके स्रज्ञ छोगोंको यह वात अच्छी तरह मालूम हो जाय कि सदा हँसने और प्रसन रहनेका हमारे स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाग पडता है तो फिर आधेसे अधिक डाक्टरों वेंदों और हकीमा आदिके छिए मिक्खाँ मारनेके सिजा और कोई काम ही न रह जाय। हात्य वास्त्रामें प्रकृतिकी सज्ञेन वही पुद्याई है। हास्यसे बढ़कर वल्प्यर्थक आर उत्साहनर्धक और कोई चीज हो ही नहीं सकती। इससे हमारी प्रस्त तथा अस्यस्थ मनोशृति शान्त और प्रसन्न होती है और रुखे तथा कटकाकोण व्यज्ञहार मार्गकी भीषणता बहुत बुळ कम हो जाती है। हास्यमे ही हमारे शरीरमे नए जीजन और नए ज्ञ्जिक सचार होता है और हमारे आरोग्यकी शृद्धि होती है।

कैलिफोर्नियामें एक छी थी जो उहुत दिनों तक खिन्न और चिन्तित रहनेके कारण उनिद्र आदि कई रोगोंसे पीडित हो गई थी ! जीउन उसे एक भारसा नान पड़ने लगा था । अन्तमें उसने निश्चित किया िक चाहे हैंसनेका कोई अउसर खारे चाहे न आरे, पर मैं निन्य दिनमें तीन जार अउस्म खूब खिलखिलाकर और पेडअरके हैंसा काँदगी! तद-नुसार उसने बात जातपर हैंसना आरम्म किया । यदि कमी हैंसनेका कोई अउसर नहीं खाता या तो वह अपने कमरेमें चली जाती जी और वहाँ एकान्तमें खुत अच्छी तम्ह हैंसा करती थी। इसका परिणाम यह दुआ कि उमका स्वास्य उहुत शीध मुखर गया और उसके सब रोग आएम खाप जिना किसी दूसरी चिकित्सकों जाते रहे।

जीवन पथर्मे प्राय अनेक ऐसे ऊबड खावड़ स्थान मिरुते है जिनमें टोगोंको ठोकरें. धक्क और झटके लगते हैं। जो टोग हॅसना और प्रसन्न रहना नहीं जानते वे उन ठोकरों ओर घटको आदिसे बहुत कट पाने है । परन्त सदा प्रसन्न रहनेनाले लोगोंक लिए ऐसे अवसरपर आनन्द *जोर हास्य मानो मुखायम ग*होंका काम देते हैं और वे उन ठोकरों और धक्षों आदिको कुछ भी अनुभव नहीं करते । ऐसे लोगोंकी जीवन यात्रा बहुत ही सुगम ओर सुखपूर्ण हुआ करती है। जब हम किसी अप्रिय घटना आदिके कारण अस्वामाविक परिस्थितिमें पहुँच जाते हैं, तव हास्य और आनन्द हमें फिर तुरन्त अपनी स्वाभाविक परिस्थितिम रे आता है । जीवनमें जितने क्षत आदि होते हैं उन सबके रिए हास्प बढ़िया मरहमका काम देता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है ओर आयु भी बढ़ती है । जो छीग सदा प्रसन्न रहते और हैंसी ख़ुरीम भपना समय जिताते हैं ने उन छोगोकी अपेक्षा कहीं अधिक दीर्घनीती, होत है, जो दिन रात रोनी सुरत बनाए रहते हैं, सदा चिन्तित और दु खी रहते है और कभी प्रसन्न होना जानते ही नहीं ।

अस्यामानिक अनस्यामेंसे स्वामानिक अनस्थामें आनेके छिए ग्यून जी खोटकर हैंसनेनों अनस्थकता होती है । हास्य एक प्रकारका पेसा व्यायाम है जिससे हमारी समस्त मनोज्ञित्त्योंको एक नया वट प्राप्त होता हे आर हमारी सागी थकावट, सारी शिथिखता दूर हो जाती है।

स्पाटाके भोजनाल्यमें वहाँके सुप्रसिद्ध नेता लाइकरमनने हाम्य देश तार्का एक मूर्ति स्यापित कर रक्की थी, क्योंकि तसका मत या कि हास्यमें हमारी पाचनशक्तिको बढ़ानेका जितना अधिक गुण है उनना और किसी पट्टार्थमें नहीं है।

आजमञ्ज्ञा सम्य जीवन और सासारिक परिस्थिति कुछ ऐसी हो रहीं है कि छोगोंकी हँसनेका बद्धत ही कम अवसर मिछता है । सबसे पहले तो अधिक हँसना और वह भी सार्वजनिक समाजमें हँसना ही असम्यताका चिह्न समझा जाता है, दूसरे आजकल जीउन निर्जाहकी समस्या इतनी कठिन हो रही है कि छोग दिन रात उसीके कारण चिन्तित रहते हैं और हँसनेका उन्हें अवसर ही नहीं मिछता। युवान-स्थाका आरम्भ होते ही हँसीका माना अन्त हो जाता है । आजकलेक ननयुनक पढ़ने लिखने और कितानें रटनेमे ही इतने अधिक व्यस्त रहते है कि उन्हें हँसनेकी छुड़ी ही नहीं मिळती । जत्र पढ़ लिखकर तैयार होत हैं आर ससारमें प्रनेश करते हैं तब जीनिकाके निर्नोहकी चिन्ता इतनी प्रज्वती होती है कि हँसनेकी और उनका ध्यान ही नहीं जाता । इसी छिए कहना पड़ता है कि आजकज़के छोग हँसना भूछतेसे जा रहे हैं। यदि उनके सामने कभी कोई निशेष प्रसन्तताकी नात हुई भी ती ने जरासा मुस्कराकर ही रह जाते हैं। गरीरके सन अगोंको हिळा देने-वाला अदृहास तो ये जानते ही नहीं आर यदि जानते भी हों ती वैसी हँसी हँसनेकी गिननी असम्यतामें की जाती है। छोगोंको दिन रात काम बन्धे और धन कमानेकी चिन्ता छगी रहती है और हुँसीमें गँग-नैके छिए उनके पास समय ही नहीं होता । ने जानते ही नहीं कि बहुत अधिक सोचने आदिके कारण दिमागमें जो उल्हानें ओर गाँठें पड़ जाती हैं, उन्हें सुउग्नाने और दूर करनेके लिए हास्यसे बढ़कर और कोई उपाय हं ही नहीं । दिन रातकी चिन्ताके कारण शरीर और मिस्तर्फर्मे जी शिथिलता आ जाती है उसे दूर करनेका हास्यसे नहकर और कोई उपाय है ही नहीं । यदि जीवन वास्तविक दृष्टिने कभी जीयन हो सकता है तो हँसी सुर्शासे ही हो सकता है। दू सी और खिन रहना तो मृत्युका चिह्न है।

जो लोग खिल्खिलाकर और खून हैंसना निल्कुल मूल गए हो उन्हें जिसते है कि वे किसी कमरेमें जाकर अन्दरसे किनाड़ा बन्द कर लिया कोरें और वहाँ खूब मजेमें जी खोलकर कुछ देर तक हैंसा कों । टस कमरेकी तसनीरें देखकर हैंसा कों, मेज कुरसी आदि देखकर हैंसा कों हीशा देखकर हैंसा कों और हर एक चीजको देखकर हैंसा कों हों से हैं हैं से लें उनका बन्द बन्द खुल जायगा, सारे शरीरकी यकावट जतर जायगी और वे निल्कुल हल्के और ताज हो जायँगे । उन्हें अपने शरीरमें नए बल और नए जीनका संचार होता हुआ जान पड़ेगा।

िंकन सदा अपने टेबुल्पर हास्य िनोदकी एक न एक पुस्तक रमखा करता था। जन कभी बह काम करते करते कुछ थक जाता था, कुछ बिन्न हो जाता था अथना उसे जी घेँसता हुआ जाम पहता ना, तन बह उसी पुन्तकको उठाकर उसके कुछ प्रकरण था पृष्ठ पढ़ जाता था। इससे उसकी सारी शिथिळता और सारा खेद दूर हो जाता था और बह बड़े आनन्दसे फिर अपने कामम छम जाता था।

हास्य, चाहे फिली प्रकारका हो, सदा बहुत अधिक छामदायम हुआ करता है। उसे ईश्वरकी समस्य बड़ी देन समझना चाहिए। उसमे हमें अनेक प्रमारके छाम होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हमारी मानोइतियाँ शुद्ध होती हैं और हमारे प्रयत्नोंमें उससे सफजता होता है। बहुतसे छोग केम्छ इसी छिए सफछता नहीं प्राप्त कर सपनो कि वे हैंसी सुशीमें अपना जीवन नहीं निता सकते और सदा दु खी तथा फिल रहते हैं। वे अपने आसपासका बातामरण निष्टुख्छ थिपाक कर छेने हैं और अपनी शाक्तियोंका दुरी तरहसे नाश कर छेते हैं और इसी लिए वे सफछ नहीं हा सकत। यदि वे किसी प्रकार हैंसने और प्रसन

रहनेका अभ्यास डाल सर्के तो वे अपनी परिस्थितिमें फिर सुधार कर सकते हैं और फिर जीवनमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

डा० सेंडर्सनका मत है कि वट्यर्घक स्रोपमोंसे हमारे शरिरको जो वट प्राप्त होता है वह छित्रम होता है और पीठेसे उससे कई प्रकारकी हानियाँ और दोप भी उत्पन्न होते हैं। परन्तु आनन्दपूर्ण वृत्तिमे स्थामान्तिक बट्यर्घक गुण तो है ही, साथ ही पीठेसे उससे किसी प्रकारका अपकार या हानि नहीं होती। आनन्दपूर्ण वृत्तिका ग्रुप्म परिणाम शरीरके प्रत्येक अययपप पहला है। इससे आँखोंमें चमक आती है, मुखपर कान्ति आती है, चार्ट्यमें कोमल्या आती है आर हमारे शरीरमें जीपनका आधार जितनी सूक्ष्म शक्तियों हैं उन समका बहुत खच्छा पोपण और वृद्धि होती है। इसके कारण शरीरमें रक्तका बहुत खच्छा पोपण और वृद्धि होती है। इसके कारण शरीरमें रक्तका बहुत खव्हत स्वतन्त्रतापूर्वक सचार होता है, स्वास्यकी वृद्धि हाती है और रोगका नाम होता है।

ससारमें कोई ऐसी। ओपघ नहीं है जो उपयोगितामें आनन्दपूर्ण हित्तना मुकानटा कर सके । जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता हो और गर्न हैंसता हो वह हजार दनाओकी एक दबा हैं । नहुतसे छोग केन्छ इसी छिए वेदम और अवमरेस रहते हैं कि ने अपनी वृत्ति आनन्दपूर्ण नहीं एख सकते । हमारे जीनन और स्वास्थ्येक लिए नितनी अधिक उपयोगी आनन्दपूर्ण वृत्ति होती हं, उतनी अभिक उपयोगा और कोई चीज नहीं होती । निन पेठ तमाओं आदिमें हैंसीका नहुत प्यादा मसाछा होता है उनमें दर्शकोंकी सर्पा भी अपेक्षाइत नहुत अधिक होती है । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्योंको अपना जीनन धारण करनेके लिए हास्यकी नदुन अधिक आनस्यक्ता है । जन हम कोई ऐसा खेळ तमाणा देखकर आते हैं निममें नहुत अधिक हैंसी होती है तव हमारी शारीरिक तना मानिक अनस्थामें कितना अधिक परिवर्तन

हुआ रहता है ! जिस समय हम वह खेळ देखनेके लिए जाते हैं उस समय जिल्कुल यके हुए होते हैं और हममें किसी प्रकारका उत्साह नहीं होता, परन्तु जब हम वह हास्यपूर्ण खेल देखकर घर लैटने लगते हैं उस समय मानो हममें एक नया जीवन आ जाता है। हमारे मनमें उत्साह और प्रफुल्डना मरी रहती हे और शरीरमें वहुत अधिक वल जान पड़ता है। इसकी परीक्षा आप सहजमे ही कर सकते हैं। दिनभर कठिन परिश्रम करनेके उपरान्त जब आप थके माँदे घरपर आते हैं तन आपके शरीरमें दम नहीं रहता । पर जहाँ आपने छड़के वर्बोंके साथ कुळ देरतक हॅस हॅंसकर वार्ते कीं, या मित्रमंडलीमें बैठकर योहा हॅसी मजाक किया, वहाँ आपकी सारी थकानट दूर हो जाती है और आप फिर तरो ताजा हो जाते है। थोड़ी देर तक खूर अच्छी तरह इँसनेसे उत-नी ही शिथिलता दूर होती है जितनी रातभर राून अच्छी तरह सोनेसे होती है । इसिटए प्रन्येक व्यक्तिको अपने जीवनके नित्यक्रममें हँसी मजाकको भी पूरा स्थान देना चाहिए। मान छिया कि हमको जीनिकानिर्वाह करनेके छिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पडता है, परन्तु इमका यह अर्थ नहीं है कि हम दिन रात मुहर्रमी सूरत बनाए बैठे रहा करें आर कर्मा अपना चित्त प्रसन्न ही न करें।

आनन्दपूर्ण द्यतिमें हमारे स्वास्त्यको सुधारनेकी जो शक्ति है वह तो है ही, पर साथ ही उसमें हमारे नैतिक आचरणको सुधारनेकी भी बहुत वडी शक्ति है। सुन्दर और निर्दोप परिहाससे आज तक कभी किमीका चारत्र नहीं निगडा, हाँ सुधर हजारों छारों आदिमयोंका गया है। परिहास भी मनुष्यके छिए उतना ही आत्रस्यक है जितना भोजन। एक वड़े फान्सीसी चिकित्सकका मन है कि हमें बवांको बहुत ही छोगे अवस्थासे सदा प्रसन्न रहनेकी आदत डाळनी चाहिए। वह फहता है

कि अपने वर्बोको सदा प्रसल रहने ऑर जोर जोरसे हॅसनेके टिए प्रोत्साहित करते रहो । खून अच्छी तरह और जोरसे हॅसनेसे सीना फैटता है और रक्तका खूब अच्छी तरह सचार होता है । कभी कभी ओर जरासा मुस्कराकर ही न रह जाना चाहिए विस्क खून जोरसे और ऐसी हॅसी हॅसनी चाहिए जिससे सारा मजान गूँज उठे।

हम छोग ऐसी बातें सीखने भी ओर तो बहुत घ्यान देते हैं जो हमारे रोजगारमें काम आती हैं, पर ऐसी बातों की ओर बहुत काम घ्यान देते हैं जिनसे हमारा खास्थ्य सुचरता है आर हमारे खास्थ्यने सुघर-रने नाली चीजों में पिरेहासका बहुत ऊंचा स्थान है। यदि बास्त-विक दृष्टिसे देखा जाय तो बालकों को लिखना पढ़ना सिखाने की अपेक्षा भी कहीं अधिक आनश्यकता इस बातकी है कि उन्हें सदा प्रसन्न रहने की शिक्षा दी जाय और वृत्तिको आनन्दपूर्ण बनाना सिखलाया जाय। यह तो जीननकी सबसे पहली और बहुत बढ़ी आनश्यकता समझी जानी चाहिए। आनन्दपूर्ण वृत्तियों को सदा और जहाँ तक आधिक हो सके उदाने का प्रयन्न किया जाना चाहिए।

गालकोंके प्रति हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम उनकी स्वामाविक प्रसन्नताका पूरा पूरा विकास होने दें ओर उन्हें सदा खून जा खोलकर अच्छी तरह हैंसने दें । बिल्क समय समयपर हम स्वयं ही ऐसे अवसर उपस्थित करें कि वे भी ग्यून हैंसें और हम भी उनके साम साथ हैंसें । बहुत की छोग छड़कोंको जार जोरसे हैंसनेके छिए मना किया करते हैं और त्यादा हैंसनेपर उन्हें ढाँटते उपटते रहते हैं। यह बहुत ही धुरी बात हैं। बालक स्थमानत हैंसना और प्रसन्न रहना चाहते हैं। उन्हें हैंदनेसे रोकना मानो उनके शारीरिक, मानसिक आर नैतिक विकासमें बाधा डाङना है। यदि हम किसी बाङको छगातार

# सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति— २३६

शु ठ समयतक हँसनेसे रोक्ते रहें तो उसके हृदयसे बानन्द निल्डुल निकल जायगा और तन उसके लिए इसका परिणाम नहुत ही बातक होगा । बहुतसी माताएँ अपने बालकोंको हँसने और ओर करनेस रोक्ती हैं और इस प्रकार वे उनकी खामानिकता नष्ट कर देती है। न बालकोंको ठोटी अवस्थामें ही वयस्कों और मुद्दोंका सा बाचरण करनेके लिए बान्य करती हैं। पर तु वे अपने अज्ञानके कारण नालकोंकी नहुत बड़ी और ऐसी हानि करती हैं जिसकी पूर्ति कभी और किसी प्रकार नहीं हो सकती।

एक प्रसिद्ध लेखकका मत है कि चिन प्राल्फोर्नेत वृत्ति आनन्दपूर्ण नहीं होती, वे बड़े होने पर कुछ भी नहीं होते। जिन धुक्षीमें किलया नहीं होतीं उनमें कभी फर भी नहीं लग सकते।

हाता उनम कभा कि भा निर्माण स्वास्त हैं और यदि वर्से उनकी यह आपकाक्षा पूरी न हो तो किर उनका घरमें रहना किन हो जाता है । उन्हें जम अमनर मिछता है तम वे हैं सैने और प्रसन्तता प्राप्त करनेक छिए माहर निकन जाते हैं । बहुत से वपक आदमी भी सच्या या रातके समय आनन्द प्राप्त करनेक छिए घरमें माहर निकछ जाते हैं । जम कभी किसी बाउक या न्यरस्कों आनन्त प्राप्तिक छिए घरमें माहर निकछ जाते हैं । जम कभी किसी बाउक या न्यरस्कों आनन्त प्राप्तिक छिए घरमें प्रस्ति छिए घरसे माहर निकछते हुए देखी तो समझ छो कि घरमें उसके छिए आनन्दकी यथेष्ट मामग्री प्राप्त नहीं हो सकती । जिस घरमें आनन्दकी यथेष्ट सामग्री उपस्थित रहती है, यह घर न तो माउक छोड़ कर जाना चाहते हैं और न वयस्क ही वहाँसे उन्ना चाहते हैं । नहीं जिम आन द मिछेमा वह वहीं रहेगा । इसिटिए प्रत्येक घर आनन्दका उत्तम मुझे केन्न छोना चाहिए कि न तो मुझे ही उसे छोड़कर धरी जाना चाहें और न वयस्क ही ।

हमारे लिए भी ओर हमारे वाल-वर्चोंके लिए भी हँसीसे वहकर अच्छी ओर सस्ती ओर कोई दवा ही नहीं हो सकती। यह दवा सबको बहुत बड़ी बड़ी मात्राओंमें दी जानी चाहिए। इससे वह खर्च तो बच ही जायगा जो वार बार डाक्टरोंको बुलाने और दनाएँ आदि खरीदनेमें पडता है, साथ ही उनके आचार निचारमें भी बहुत क्षधिक पित्रजता आ जायगी। उस समय न तो देशमें इतने जेल्खानोंकी ही आत्रस्यकता रह जायगी, न इतने पागल्खानोंकी, न इतने अस्पतालों और न इतने खरातखानोंकी ही आत्रस्यकता रह जायगी।

बालकोंके लिए प्रसन्नता और आनन्दकी उतनी ही अधिक आव-श्यकता होती है जितनी नए पोधोंके छिए अन्छी और उपजाऊ जमी-नकी । यदि आरम्भिक परिस्थितियाँ उपयुक्त ओर अनुकूछ न हों, तो पोधे या तो जिल्लुल ही सूख जाते है और या उनमें ऐसे दोप आ जाते है जो बादमें उनके वड़े वृक्ष होनेपर किसी प्रकार दूर नहीं किए जा सकते । पोधोंका रक्षा आर गृद्धि आदिके सम्बाधमें जो कुछ करनेकी आवश्यकता होती है वह आरम्भमें ही होती है। आरम्भिक नुटि-योंका सुधार बादमें नहीं हो सकता । ठीक यही बात बचोंके सन्ब-न्धमें भी है। यदि वाल्यानक्षामें ही उनकी शक्तियोंका पूरा पूरा विकास न हो सका तो फिर बड़े होने पर वे बुछ भी नहीं हो सकते । सदा प्रसन्न रहनेसे सन शक्तियों का पूरा पूरा निकास होता है और उनको टनत करनेकी सम्भावनाएँ बहुत वढ जाती है। जिन वाल्कोंकी आनन्दपूर्ण वृत्तिका वाल्यायस्थामें ही नाश कर दिया जाता है, वहीं बड़े होनेपर मुख्तींकासा जीउन व्यनीत करते हैं । उनका समस्त सार और रस तो आरम्भमें नष्ट कर दिया जाता है। फिर उनके जीउनमें यदि जीउनकी धाम्तिक झलक न दिखाई दे, ता इसमें आधर्यकी कीनसी वात है।

# ३ ८-दुःख-विस्मरण।

ससारमें ऐसी बहुतसी अप्रिय नातें हुआ करती हैं, जिनका स्मरण -मात्र फरनेसे आदमीको बहुत दु ख हुआ करता है। उन यातींका स्मरण आते ही मनुष्यको बहुत अधिक क्षोम होता है, उसका विव चचल हो उठता है और उसके मनका उत्साह और वल जाता रहता है । यदि सत्र लोग ऐसी वार्तोंकी स्मृति सदाके लिए विल्कुल मुला नकते होते, तो सबका बहुत अधिक कस्याण हो जाता। यदि हम अपने मनमें केवछ वही सुन्दर निचार और प्रिय स्मृतियाँ रख सकते जिनने हमें उत्साह और वर्ज मिलता तो हम छोगोंके जीवनकी उपयोगिता और क्षमता कई गुनी अधिक हो जाती ।

कुछ छोग ऐसे हुआ करते ह जी दुर्भाग्यनश सदा अप्रिय बार्ते ही स्मरण रक्खा करते हैं । वे जब आपसे मिटेंगे तन एक न एक रोना रोते हुए ही मिळेंगे। या तो वे अपनी किमी ऐसी पुरानी वातका जिक्र फोरेंगे जिससे उनके साथ साथ आपका चित्त भी दु खी है। और या फिसी कल्पित भावी आपत्तिकी ही चर्चा करने छोंगे जिससे आप भी कुछ चिन्तित और भयमीत हो जायें । वे आपसे कहेंग कि एक वार उनके साथ एक वहुत भीषण दुर्घटना हो गई थी, एक वार व मरते मरते वर्चे थे, एक बार उनका बहुत वडा नुकसान हो गया था, एक बार ने बहुत ज्यादा बीमार पड गये थे, एक बार उनके बहुत

प्रिय सम्बाधीकी मृत्यु हो गई थी, आदि आदि । ये अच्छी वार्ती श्रीर प्रिय अनुभवोंका तो कभी कोई जिक ही न करेंगे, जब जिक्र करेंगे सब ऐसी ही वार्तोका जिन्न करेंगे जिन्हें सुनकर आपको भी कुछ हु व हो । कीर वे स्वय तो परम दु खी होकर वह बात करेंगे ही । मतल्य यह कि उन्हें सदा बुरी वार्ते ही याद रहेंगी और अच्छी वार्ते इस प्रकार भूल जायेंगे कि मानो कभी हुई ही नहीं थीं । और यदि कभी कोई अप्रिय बात हो गई होगी तो वह उनके किए निस्मृत हो ही न संफेगी ।

परन्तु कुछ छोग ऐसे भी होते हैं जिनका आचरण इसके ठीक विप-रीत होता है । वे सदा प्रिय जातों और अच्छी घटनाओंका ही जिक करेंगे और अपने जीउनकी वहीं वार्ते आपको सुनारेंगे जिनमें उनकी सबसे अधिक आनाद आया होगा और जिसे सुनकर आप भी प्रहत असन होंगे। यह नात नहीं है कि उन्हें कभी निपत्तियों या कटोंका सामना करना ही न पड़ा हो । नहीं उनके जीउनमें भी अनेक दुर्घटनाएँ हुई होंगी. उनकी भी अनेक बार हानियाँ हुई होंगी, अनेक बार उन्हें द्व ख या शौकसागरमें निमग्न होना पड़ा होगा । परन्त उनकी वृत्ति ही इतनी शुभ और आनन्दपूर्ण होगी । की वे कभी उनका जिक्र करना पसन्द ही न करेंगे और जब कुछ कहेंगे तब अच्छी बार्तोंके सम्बन्धकें ही फहेंगे । उनकी वार्तोसे आपको ऐसा जान पड़ेगा कि माना उनके साथ कमी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, कभी उनपर कोई आपत्ति आई ही नहीं और कमी उन्हें दू खी या चिन्तित होना ही नहीं पड़ा । आपको ऐसा जान पड़ेगा कि मानो ससारमें उनका कोई शतु है ही नहीं, नितने लोग है वे सन उनके मिन्न है आर उनपर पूर्ण कृपा रखते हैं । ऐसे ही छोग होते हैं जो औरोंको अपनी ओर आरूप्ट करते हैं और निनके साथ सत्र होग प्रेम तथा मित्रता रखते हैं।

वात यह है कि जिसके मनों सदा उदार, प्रेमपूर्ण और वानदमय निचारोंकी स्थिति रहती है, वे ही दूसरोंसे अपने सम्बच्ध अच्छी और प्रिय वार्ते कहा करते हैं। ओर जो छोग अपने मनों सकीर्ण क्योर निचार रक्खेंगे ने इतने पतित हो जाँयगे कि सदा स्वयं दुखी रहने आर दूसरोंको दुखी करनेके अतिरिक्त और कुछ कर ही न सकेंगे।

कुँ होगोंके मन गूदङ्वार्छोंकी दूकानके समान हुआ करते हैं । उनमें युक्त चीजें तो अवस्य अच्छी और कीमती हुआ करती हैं, पर वे नहुतसे कृड़े कर्फटमें मिछी हुई होती है। उनमें किसी प्रकारकी व्यवस्था या कम नहीं होता। उनमें अन्छी और बुरी सभी तरहकी यातें हुआ करती हैं। व कभी कोई चीज निकालकर बाहर फेंकना जानते ही नहीं। क्योंिक उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऐसी चीज न फेंक दी जाय जो कभी पीछे काम आनेके योग्य हो । इसी वृत्तिके कारण उनका मन गृटङ्खानेकी तरह निल्कुळ भरा हुआ होता है, उसमें अनेक प्रकारके निचारोंक देर छो रहते हैं । उन विचारोंकेंने अभिकांश निचार निल्लुण रही आर वेकाम होते है, परन्तु फिर भी वे उनके ' मनमें रहते अपस्य हैं। यदि ऐमे लोग समय समय पर अपना भानिसक भंडार बरानर माफ करते रहा करें, उसमेंसे रही और वाहियान चीजें निकालकर फेंकते रहा करें, अच्छी और कामकी चीनोंको व्यवस्मार्ज़क सजाकर रक्या करें, तो उन्हीं चीजेंका मृत्य बहुत कुछ वह सकता है और वह मूल्य इस प्रकार बढ़ सकता है कि ने नहुतसे नए और अन्छे काम कर सक्ने हैं । जिन छोर्गीका मन सदा अन्यनिसत रहेगा और जिनमें अनेक प्रकारकी निरर्थक बातें भरी रहेगी, वह कभी कोई अच्छा काम न वर सकेगा।

अपने मनमें कभी किसी प्रकारका कुड़ा कर्कट इक्टा न होने देना चाहिए। जिन निचारोंकी हमको कोई आवस्यकता न हो और जिनका हमारे लिए कोई क्यर्थ न हो, उन विचारोंका मार हमें कभी वहन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जीवनयात्राका निर्माह बहुत ही हलके फलके होकर करना चाहिए। बहुतसे लोग हमेशा इसीलिए घाटेमें रहते हैं कि वे कभी कोई चीज निकालकर बाहर फेंकना ही नहीं जानते । हमें इस निचारसे कमी कूड़ा कर्कट इकड़ा नहीं करना चाहिए कि यह कभी न कभी हमारे काम आनेगा । वह कूड़ा कर्नेट कभी काम तो आता ही नहीं, उल्टे बहुतसा स्थान रोकता और गन्दगी फेलाता है धीर कमी कमी उसके कारण हमें अपनी बहुत ही जरूरी और कामकी चीजोंसे भी हाथ घोना पडता है। इसलिए हमें सदा अपना सारा कडा कर्कट निकालकर वाहर फेंकते रहना चाहिए और रही या बेकार चीजोंको कभी अपने यहाँ जमा न होने देना चाहिए । इस प्रकारका अम्यास मनुष्यको बहुत अधिक छाम पहुँचाता है ।

कमी कमी हमें ऐसे छोग भी मिछा करते हैं जिनके मन किराएकी गाइफिस हुआ करते हैं, किराएकी गाइफिस कभी तो आपको बढ़ा भारी निहान सज्जन महात्मा नैठा हुआ मिछेगा और कभी कोई चोर जुआरी शराबी या बदमाश दिखाई देगा । गाइबिनको जो सवारी पहले मिछेगी लसीको वह बठा छेगा, लसे इस बातसे कोई मतछ्व नहीं कि यह किराएदार भछा आदमी है। या छचा । ठीक यही दशा इन छोगोंके मनकी भी होती है। ये कभी यह सोचनेका कछ नहीं उठाते कि अमुक विचार अच्छा है या बुरा, हानिकारक है या छामदायक। जब जो उनके सामने आता है तम वहीं प्रहण कर छेते हैं। न उनमेंसे बुछ चुनते हैं और न छाँडते हैं। ऐसे मनकी दशा

स्पजकीसी होती है। उसके सामने जो तरछ पदार्थ आता है उसीका यह सीख डेता है। खभावत ऐसा मन कभी दृषित और नागक विचारोंसे रहित पनित्र ऑर स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसम उहतरी निन्दनीय और गिरानेवार्छ वार्ते भी जा आकर भर जाती हैं।

चरित्रकी श्रेष्टतार्म एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मन व्यवस्थित रहता है और किमी प्रकारका दुष्ट भान 'उसमें प्रनेश नहीं होता। चरित्रकी श्रेष्टता अच्छे काम करनेसे होती है ओर जिस समय मनमें अप्रिय या द्वष्ट विचार भरे होते हैं उम समय मनुष्य कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता । जब तक मस्तिष्य शुद्ध और खच्छ नहीं रहना त्र तक मनमे किसी प्रकारका रुत्साह या सामर्थ आदि आ ही नहीं मकता । जो छोग अपनी शक्तिके अनुसार अधिकसे अधिक और अच्छेसे अच्छा काम फरना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे सदा पूर्ण प्रसन्न रहा करें और अपने मनमें शुद्ध सुन्दर तथा उन्नन निचार स्तरा करें। जो बात तुन्हारे मनमें किसी प्रकारका क्षोम या मञान्ति उत्पन्न करती हो, तुन्हें दुखी और अप्रसन्न करती हो, तुन्हारे मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न करती हो अथना तुम्हारी मानसिक खनन्त्रना और सन्ध-न्दतामें बाधक हो, उस पातको कभी अपने मनमें आने ही न दो । और यदि तुम ऐसा न करोंगे तो फिर वह बात ही प्रगळ होकर तुम्हें फिमी कामका न रक्लेगी, वह तुम्हारी सब योग्यताओं और शक्तियोंका नाश कर देगी।

यह श्रेष्ठ बाँर सुन्दर मानसिक मन्दिर हमें इसल्पि नहीं दिया गया है वि हम इसमें तुच्छ, नीच और खुरे निचार मरते रहें। यह सो देवताओंका निगम स्थान है, इसमें बेल 3 ट्या विचार तथा कमनीय कामनाएँ ही रहनी चाहि<sup>एँ</sup>। यदि हम तुन्छ ओर निन्दनीय िन्चारोंके सामने अपने देव भावको दव जाने दें, तो यह हमारे छिए बहुत ही छज्जाको वात है । मनको सदा अप्रिय और दु खद निचारोंसे मरा रखना भी उतना ही छुरा है जितना कि चारी आदि हुष्कर्म करना । जब मनुष्यको अपने आपका ओर अपनी योग्यताका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है और वह अपने वछ तथा सामन्ये आदिसे भछी भाँति परिचित हो जाता है, तब वह अपने उन मानसिक शुतुओंको कभी अपने पास भी नहीं फटकने देता जो साधारण अबस्थाओंमें जमसे मृत्यु तक उसके पीछे छगे रहते है और उसे दुउ भी काम नहीं करने देते। मनुष्य सदा सीन्दर्य, सस्यता, प्रेम, प्रसन्तताओं पूर्णता प्रकट करनेके लिए बनाया गया है, इनके निपरीत भाव प्रकट करनेके लिए बनाया गया है, इनके निपरीत भाव प्रकट करनेके लिए बनाया गया है, इनके निपरीत भाव प्रकट करनेके लिए बनाया गया है, इनके निपरीत भाव प्रकट करनेके लिए बनाया गया है, इनके निपरीत भाव

जो व्यक्ति अपने मनसे अभिय ऑर निर्मित बार्ते सदाके छिए
निकालकर वाहर नहीं फॅक सकता, वह कमी ठीक ढंगसे ओर अच्छी
तरह जीवन व्यतीत करना नहीं जानता । अपिय और निरर्थक विचार
ही हमारी उन्नतिमें वाधक होते है और हमें कमी सुखी तथा प्रसन्न नहीं
रहने देते । चाहे हमसे कितनी ही वहीं भूछ या अपराध क्यों न हुआ
हो, हमें उसे सदाके छिए भूछ जाना धाहिए । कभी गहे हुए सुरदोंकी
दखाइते नहीं रहना चाहिए, कभी वीती हुई वार्तोका सोच नहीं
करना चाहिए । यदि हमें याद ही रखना हो तो वह शिक्षा याद रक्वनी
चाहिए जो हमें उस मूछ या अपराधके कारण प्राप्त होती है । यदि
हमसे कोई भारी भूछ हो जाय, तो उससे हमें एक ही छाम उठाना
चाहिए और वह छाम यह है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए
और आगे वह हम अपनी हानियों, दोयों और विफलताओंके छिए सुदने
और चिन्तित रहनेका कभी कोई सुम परिणाम हो ही नहीं सकता ।

इसलिए अप्रिय विचार या अनुभवसे सदा अपना पीठा छुड़ाना चाहिए और जिस प्रकार हम किसी चीर या बदमाशको अपने घरसे निकाउ देते हैं, उसी प्रकार इन दुष्ट विचारोंको मी निकाल देना चाहिए। जो बातें हमारी शान्ति तथा सुखकी शत्रु हों, उन बातोंको कमी अपन मनमें स्थान नहीं देना चाहिए।

यदि तुम्हारे मनमें दूसरोंके प्रति किसी प्रकारके तुष्छ या धुरे भाव हों, यदि तुम्हारे मनमें किसीसे बदला चुकानेका भाग हो, यदि तुम किसीके साथ ईच्यां दोप या घृणा रखते हो, तो इन नाशक विचारोंकी लभी और सदाके लिए अपने मनसे निकाल वाहर करो । अपने आपसे कही कि मनमें इस प्रकारके दूचित और निकृष्ट विचार रएना मनुष्यल नहीं है, पशुत्व है । इस प्रकारके माव नीच मनुष्योंके योग्य है और उन्होंको जोभा देते हैं । जो मनुष्य संसारमें प्रतिग्रापूर्वक रहना और कोई अच्छा काम कर दिखलाना चाहता हो, उसके लिए ये विचार कभी लप्युक्त नहीं हैं ।

यदि ज्तेमें कोई काँटा निकल आवे तो वह चलनेमें तयतफ कर देता रहता है जनतफ वह निकाल न दिया जाय । इसी प्रकार यदि मनमें ईप्पी, क्रोज, दु ख, चिन्ता या इसी प्रकारका और कोई दूपित विचार हो तो वह तवतक हमें कर देता रहता है जरतफ हम उने निकाल वाहर न कों । इस विना अपनी भारी मानसिफ तथा शारीरिक हानि किए किसीके साथ ईप्पी, हेप या धूणा आदि कर ही नहीं सकते । इस प्रकारके दूपिन निचार हमारी छत्तियोंको बहुत ही करोर कर देते हैं और हमें पश्चके तुस्य बना देते हैं । परन्तु यदि हम अपने मनमें छूपा और प्रेमका भाग रक्वें, उदारतापूर्वक दूसरोंकी सहायता किया करें, साफे साथ सद्व्यवहार रक्वें, तो हमारा जीवन उनन होना है,

चरित्र मुन्दर होता है और प्रश्चित श्रेष्ठ होती है। हमारे जीननपर हमारी मानांसक प्रश्चित्ते ही रंग चढ़ता है। हम उसीके अनुसार अच्छे या चुरे बनते हैं। हमारे जैसे आदर्श होते हैं बैसे ही हम स्वय मी होते हैं। जो छोग श्रेष्ठ और सजन होते हैं, व कभी दूसरोंको तुच्छ और घृणित नहीं समझते। ऐसे छोग न तो दूसरोंके आचरणोंकी आछोचना करते हैं, न उनके उदेश्यों या निचारों आदिमें शंकाएँ करते हैं और न कभी उन्हें नीच या स्वार्थी समझते हैं। दूसरोंके सम्बचमें व्यर्थ चुरे भान रखनेका परिणाम यह होता है कि मिस्तष्टकों एक प्रकारका निप उत्पन्न हो जाता है, जो हमें सदा पीहित रखता है, हमें शान्त नहीं रहने देता और हमारा चिरित्र नष्ट कर देता है। सदा चुरी और अप्रिम वातोंका व्यान रखनेसे शक्ति और वोग्यता क्षीण होने छाती है और आदमी क्षेष्ठ अच्छा काम करनेके योग्य नहीं रह जाता। इनिष्ठए ऐसी बातोंको सदाके छिए मनसे निकाछ देना ही हमारे छिए सनसे अच्छा है।

हमें सदा ओर सव वार्तोका विचार झेड्कर अपनी उन्नतिकी ओर प्यान रखना चाहिए और अपना चरित्रज्ञ बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिए । हमारे साथ जितनी ब्यर्थ ओर हानिकारक वार्ते छ्यी हों और जो हमारी उन्नतिमें वाधक हों उनसे हमें सदा बचना चाहिए । हमें अपनी सारी इक्ति अपनी उन्नति और सुधारमें छ्यानी चाहिए । मूछ और मुख्य वातको छोड़कर निरर्थक और तुच्छ वार्तोकी ओर प्यान देना और इस प्रकार अपनी भारी हानि करना वड़ी भारी मूर्खता है।

हमें अपना इदय सदा निशाल, उदार और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। यदि कभी किसीने हमारा कोई अपराध किया हो या हमें कोई हानि पहुँचाई हो तो हमें उचित है कि हम उसे सदाके टिए भूल आयें और कभी उसका ध्यान भी न कोर्र और न किसीके साथ कोई द्वेप

या नेर रक्खें । हमें अपने मनमें मदा यही समझना चाहिए कि आंने-काश छोगोंका हृदय दयापूर्ण होता ह ओर वे कमी किमीका जान वृझकर कोई हानि नहीं पर्देंचाते । हमें सदा छोगेकि सामने अपना उदारतापूर्ण पार्श्व उपस्थित करना चाहिए। छोग हमारे सम्बन्धमें जो चाहे कहें ओर जो चारें करें, पर हमें सदा प्रसन्न रहना 'चाटिए और सबके साथ दया तथा सहानुभूतिका व्यवहार करना चाहिए। इस प्रका-रके व्यवहारका आपके छिए जो शुभ परिणाम होगा वह तो होगा ही, साथ ही उन छोगोंपर ओर भी अधिक उत्तम प्रभाव होगा जिनके साथ आप इस प्रकारका व्यवहार करेंगे । इससे आपके परम शतुओंक चरित्र आर व्यनहार आदिमें नहुत ही शुभ परिवर्तन होगा और वे आपके परम अनुगृहीत तथा मित्र जन जायँगे । परन्तु यदि आप दूस रोंसे बदछा छेनेकी चिन्तामें रहेंगे या उन्हें हानि पहुँचारेंगे, तो आपका भी पतन होगा और उन छोगोंका भी जिनसे आप बदला चुकारेंगे। सत्र लोग उसी व्यक्तिक साथ प्रेम करते हैं और उसीकी प्रशंसा करते हैं, जो सब छोगोंक साथ हैंसी ख़ुशीसे मिळता है, सबके साथ प्रेम और दयाका व्यवहार करता है और सबकी भर्गाई करक उन्हें उन्नन करना चाहता है।

यदि कभी किसीने हमार नाथ कोई अनुचिन ब्यनहार किया हो, तो हम उसे क्यों स्मरण रक्षें ? यदि हम ऐसी नातोंका निस्मृत करके घृणांक स्थानपर प्रम करने टर्गे, तिनदाके स्थानपर प्रमंसा करने टर्गे, हानि पहुँ- चानेके स्थानमें सहायना देने टर्गे, तो उसका परिणाम हमारे िए मी और दूसरिके टिए भी किनना जुम होगा। मटाईम सदा बुराईना नारा होना है, टबके सामने नीच नहीं ठहर सकना। बुराईसे मटाई करीं अन्दी और वदकर है।

ण्य स्त्री थी जिसे अनेक प्रकारके कप्ट भोगने पड़े थे और अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ सहनी पड़ी थीं। उसने स्वय अपने अनुभन्नते एक अनसरपर कहा था—" अन्तर्मे मुझे निश्चय करना पड़ा कि अपने दु खोंके कारण कभी औरोंको दुवी नहीं कन्देंगी। ऐसे अनसरोंपर भी जन कि मुझे बहुत रोना आता था मैं अपने आपको सेमाल्कर हैंसा करती थी ओर लेगोंके सान पिरहास किया करती थी। जन कभी मुझपर कोई निपत्ति आती थी तन मैं हैंसती थी। जो कोई मेर पास आता ना नह मरे सामनेसे हैंसना हुआ और अच्छे निश्चार लेकर जाता था। परिणाम यह हुआ कि आनन्दसे आनन्दकी उत्पत्ति हुई। यदि मैं अपने भागवतो बैठी बैठी रोया करती तो मुझे वह प्रसन्नतों कभी प्राप्त न होनी जो इस समय प्रसन्न गहनेके कारण प्राप्त है।"

कभी कभी ऐसा होता है कि विफल्ता, हानि, अपमान या कप्ट आदिके कारण कोई व्यक्ति बहुत ही दुग्बी, निरुत्साह और खिल हो जाता ह और अपना कर्नव्य ठोड़ बठता है। उस समय यदि कोई प्रसल्जिक्त ह्याकि अपना कर्नव्य ठोड़ बठता है। उस समय यदि कोई प्रसल्जिक्त ह्याकि आकर उसे प्रसल्ज करनेका प्रयत्न करता है तो वह अपने मारे कप्ट भूर जाता हे और फिर नए उस्साहसे अपने काममें लग जाता है। धोड़ी है देरमें उसकी सब परिस्थितियों बिल्कुल बदल जातो है और उसकी सारी काठनाइयों, सारे कप्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यो होता हे इसी लिए कि एक उस भागके सामने नीच या तुच्छ मान नहीं ठहर सकता। उस मान आकर उस नीच भागको निकाल गाहर करता है। यदि हम उस मावोंकी इस शक्तिसे मली भाँति परिचित हो जायें, तो किन कभी हमारे छिए दुसी, खिल या विनित होनेका कोई काग्ण ही न रह जाय और हम सन प्रकारके दु खों और विन्ताओंको मनमें उनके निपर्रत आर उस मान लाकर निकाल गाहर करें। यही प्रसल और सुगी रहनेका समने अच्छा उपाय है।

## सामर्थ्य,समृद्धिऔर शान्ति— २४८

जो नातें हमें दुखी धौर चिन्तित रखती हैं, उन्हें सदि हम आरममें ही विस्मृत कर दें, तो हमारे चित्तपर कभी उनका कोई स्थायी प्रमाय हो ही नहीं सकता। हम तभी उनके बशमें होते हैं जन कि हम उन्हें समरण रखते हैं। उन्हें अपने मनमें स्थान देने, बार बार उनका ध्यान करनेते ही वे हमारे मनमें ढेरा डाले रहते हैं और सदा काँटोंकी तरह चुभते रहते हैं। इस प्रकारकी बातोंसे पीछा छुदानेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपना मन सत्यसे पूर्ण रक्कें और कभी सत्ययसे विचलित न हों। जब हमारे सन काम सत्यतासे गुक्त होंगे, जन हमारा निनेक छुद्ध होगा, तन संसारकी कोई बात हमें दूखी, चिन्तित या खिल्ल न कर सफागी। जो छोग सदा सुखी रहना चाहते हों, उन्हें सनसे पहले सत्यका अनुसरण करना चाहिए।



## १९-जैसी करनी वैसी भरनी

**--=>∞<=>-**-

सुखस्य दु खस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुनुद्धिरेपा । अद करोमीति वृथाभिमान स्वकर्मसूत्रेर्भथितो हि छोकः ॥

यह बात तो संसारके सभी छोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जमीनमें जो चोज बोई जायगी वहीं पैदा होगी। यदि हम जो बोएँगे तो जो उत्पन्न होगा और गेहूँ बोएँगे तो गेहूँ उत्पन्न होगा। यदि हम इमछीका पेड़ छगावें तो उसमें आम फछनेकी आशा नहीं कर सकते और यदि बबूछ तोएँ तो उससे गुछानके फूछ प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकते और यदि बबूछ तोएँ तो उससे गुछानके फूछ प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकते। छेकिन आक्षर्य तो इस बातका है कि इतना सन कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हुए भी जन निख्य प्रतिके ज्यवहारोंसे काम पडता है अथना जन मानसिक क्षेत्रमें कुछ बोने और उसके फछ प्राप्त करनेकी अनस्या आती है, तब हम छोग यह मीधा सादा सिद्धा त, प्रकृतिका यह दृढ और स्थायी नियम, निख्न कुछ यूछ जाते हैं।

यदि हम बरसों तक अपने मस्तिष्कमें दु ख और असन्तोपके बीज बोते रहे हों, तो किम सिद्धान्तपर हम सुखी और सन्तुए होनेकी आशा कर सफते हैं <sup>8</sup> यदि हम बराबर रोगके ही बीज बोते रहे हों, तो हम किस प्रकार स्वस्थ रहनेकी आशा करते हैं <sup>8</sup>

यदि कोई खेतिहर अपने खेतमें बोए तो जी और आशा रक्खे गेहूँकी तो क्या हम उसे पागल न कहेंगे र परन्तु हम बीज तो बोते हैं मयका, चिन्ताका, सन्देहका और फिर भी जब हमें शान्ति नहीं मिल्ली तम हम चिन्नत होते हैं । परन्तु हमें अपने मनमें यह बात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए कि खेतोंकी बोआई और उपजकी ही मौंति हमारे निचारोंकी भी उपज या सृष्टि होती है। हमारे विचार भी बीज ओर फउके ही रूपमें होते हैं। जेसा बीज होता ह नेसी ही फसल भी हाती है। जो व्यक्ति जिस प्रकारके बीज बोता है उसके सामने उसी प्रकारकी निचारोंकी फमल आती है। अपने निचारोंके अनुसार ही वह फसल या तो भारी होती है या हलकी लोर अन्ही होती है या खरान।

जो व्यक्ति विफल्टताके विचार वपन सनता है, वह ठीक उसी प्रकार सफल्टताकी फसज्की आशा नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई रूपक नगफनी बोक्न गेहुँकी फमल्की आशा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदा आशा, म्वास्य, गुद्धता, सत्यता और सम्पनतिक निचार वपन करता है उसके लिए इन्हीं सत्र चीजांकी फसल भी तपार होती हैं। परन्तु जो व्यक्ति इनके विपरीत निचारांका वपन करता ह वह उसी प्रकारक पत्र भी प्राप्त करता है। उन्छे विचारां और अच्छी आशाओंका फल्ट भी बहुत अच्छा हाता है। इसके निपरीत तुरे निचार और करता शार्र उत्रतिमें नाधक होती हैं और अच्छे फओंका नाग कर देती हैं।

यदि हम यह जात अच्छी तरह समझ छें कि ससारक अन्य सम प्रकारके नियमोंकी मांति हमारे मानांसक नियम भी जिट्टुट वैनानिक हैं तो हमारे जीवनकी बहुतसी समस्याओं और कठिनाटपोंका आपसे आप अन्त हो जाय । हमारे मस्तिष्कर्में उत्पन्न होनेगांडा प्रयक्त विचार एक जीजका काम करता है और अपन ही ह्एकी कमंड उत्पन करता है। यह फूछ भी हो सकना है और काँटा मी, घास भी हो मकना है और गेहूँ भी। हम अपने मस्तिष्कर्म जिस प्रकारके बीम वपा करते हैं, उसी प्रकारके कटोंसे युक्त हमारा आचरण और जीवन होता है। अगर हम हवा बाएँगे सो अवश्य ही अधहका सामना करना पहेगा। यदि हम सम्पन्नताने बीज वपन करेंगे तो हम सम्पन्न तथा मुखी होंगे। यदि हम तुच्छ ओर दृष्ट विचारों ने बीज वपन करेंगे तो हम दुखी तथा चिन्तत रहेंगे। मनळ्व यह िन हमारे विचार बीज हैं ओर हमारा जीनन फनळ है। हुऊ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही लोग समझ जाते हैं कि स्थार्थी, दुष्ट, नोच या बाहियात आदमी हैं। ऐमा क्यों होता है है इसी छिए कि उनके विचारों नी हो उपा उनकी आकृतिमें दिखलाई होती है। कुछ छोग ऐसे होते हैं जिनकी आकृतिमें ही जान्ति, गम्भीगता ओर पित्रता उपकी पदती है। ऐसे छोगोंको देखते ही हम समझ लेते हैं कि इनके निचार बहुत ही पित्रत्र आर उन्नन हैं। मतळ्व यह कि सोग मसारमें यह नियम पूर्ण रूपसे देखनेमें आता है कि जो चीज जैसी होती है उससे ठीक वैसी ही चीज उत्पन्न होती है।

यदि कोई आदमी चाकू लेकर अपने ही शरीरमेंसे भौंसके दुकडे काटने लगे, तो वह पागल समझा जायगा और पागल्खाने भेज दिया जायगा । परन्तु आजकट ससारमें समझदार कहलानेवाले लोग ऐसे ही होते हैं जो प्रणा, द्वेप, ईर्घ्या और कोघ आदिके मुक्तीले और तेन घार-ग्राले विचारोंसे दिन रात अपने मन्तिष्कके अग प्रत्यंग काटा करते हैं और किर भी अपने आपको समझदार ही समझते रहते हैं । हम अपने मस्तिष्किम उरएन तो करते हैं निष्पूर्ण विचार और किर जन उनके फट भी निष्पूर्ण लगते हैं, तम बहुत धवराते और दुखी होते हैं और अपने भाग्य, समाज, समय या परमेश्वर आदिको दोषी ठहराने लगते हैं।

यदि हम अपने आपको अपनी कामनाओं और इच्छाओंके हाथ वेच देंग तो उसका फर्ज मी हमारे िल्ए वैसा ही होगा। जो व्यक्ति सदा स्वार्यपूर्ण जीउन ब्यतीत करते हैं, जो छेना ही छेना जानते हैं दनेका नाम भी नहीं जानते, उनका जीउनपथ यदि बुरी तरहसे कटकार्काण हो तो इसमें उन्हें किसी प्रभारका आश्चर्य न होना चाहिए ! हम जो कुछ वोते हैं, वहीं पाते हैं आर जो कुछ देते हैं वहीं हमें मिलना है। बात यह ह कि हम लेना तो उद्धत कुछ चाहते हैं, पर उसका मृत्य चुछा भी नहीं देना चाहते और कोई चीन वीना पूरा पूरा मृत्य चुकाए मिल नहीं सकती। प्रश्विकी दूकानमें सन चीजें नगद ही विका करती हैं, उधा रका पहाँ काम नहीं है। हम जिस चीजका जितना ही दाम देते हैं वह हमें उतनी ही मात्रामें मिलती है। यदि हम दाम दें कम, या विल्युल ही न दे और चीज चाहें ज्यादा, तो हमें स्वभागत निराश होना पढ़ेगा। पर इसके लिए हमें किसी दूसरेकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम जो छुछ लेना चाहते हीं उसके लिए या तो हमें पूरा पूरा दाम देना चाहिए और या चुपचाप बैठना चाहिए।

अन वह समय आ रहा है जब कि छोग यह बात अच्छी तरह समझने छग जायँगे कि सफलता और सम्पनताकी फमल प्राप्त करनेक छिए विफलता और दिदिताफे बीज नोनेसे काम न चनेगा । उस समय लोग वहीं वोऍंगे जिसकी फसल वह चाहते होंगे । यदि वे मुख सीन्दर्य और प्रेमकी फसल उरापन करना चाहेंगे, तो दया सहानुमृति और मर्ल्य बहारके नीज नोऍंगे । क्योंकि वे इस नातसे मली माँति अनगत होंगे कि यदि हम ईर्म्या, द्वेप और छुणा आदिके बीज वोऍंगे तो हमार टिण इमके फल भी इसी प्रकारके उत्पन होंगे ।

भन वह समय आ रहा है जन कि मन छोग पूर्ण वैज्ञानिक रीतिस जीवन व्यतीत करेंगे। वे समझ छेंगे कि जीवनमें सुख, ज्ञान्ति और सामर्प्य प्राप्त फरनेका एक ही उपाय है और वह यह कि मित्तप्क क्षेत्रमें निचार नरपमें इसी प्रकारके बीज बोए जायें। उस समय सब छोगोंको निचाररपी वीजों और फसर्लोका भी ठीक उतना ही अच्छा और ठीक ठीक ज्ञान होगा जितना आजकल साधारण क्रपकोंको अन्नके बीजों और फसलोंका-होता है ।

हमारा शरीर हमारे मनकी प्रतिच्छाया मात्र है, वह इसके सिवा और कुछ नहीं है। यदि मनुष्यके मनमें सुन्दर और प्रेमपूर्ण विचार हों, तो अवश्य ही उसका शरीर और साकृति भी ठीक इन्हीं भावोंके सनुसार होगी । मनमें निरन्तर एक प्रकारका विचार रखनेसे हमारे शरीरका सघटन भी ठीक वैसा ही हो जाता है। यदि कोई चोर कहीं जाकर चोरी करता है, तो उसे समझ रखना चाहिए कि वह केनल दूसरोंकी ही हानि नहीं करता है बल्कि स्वय अपनी भी बहुत बड़ी हानि करता है। वह जिसके यहाँ चोरी करता है, उसे तो थोड़ी बहुत अड़चनमें ही डाठकर छोड़ देता है पर स्वय अपने आपपर यह एक बहुत ही जहरीछे हथियारसे आघात करता है । हमारे शरीरका संघटन ही ऐसा है कि हम बिना अपनी बहुत वड़ी हानि किए दूसरोंकी ओटी मोटी हानि भी नहीं कर सकते ! यदि हम अपना भला चाहते हों. ता हमें अवश्य ही दूसरोंका भी भला करना चाहिए ! हम निना अपने आपको चोट पहुँचाए अपने पड़ोसीको एक धप्पड मी नहीं मार सकते। अपकारका सबसे बड़ा फल तो स्वय अपकार करनेवालेको ही मिलता है, परन्तु जिसके साथ वह अपकार किया जाता है उसे तो यों ही थोड़ा बहुत फुछ मिलकर रह जाता है । यदि हम किसी अपकार फरनेगाउँका विरोध करते हैं और वदलेमें उसके साथ वैसा ही अपकार करना चाहते हैं. तो मानो अपनी शक्तिका नाग करते हुए संसारमें दोपों, अपराधों छौर बुगड्योंकी वृद्धि करते हैं । परन्तु यदि हम अपने शत्रुके साथ भी प्रेमपूर्ण ब्यवहार करते हैं, तो खय उच्चान् बननेफे अतिरिक्त उस शुक्को सदाचारी. बनाते और उनन करते हैं।

उोटा नच्च किसी अगारेपर हाथ रख देता ह और जब मह अगारा उसमा हाथ जल देता है तो उसे सदाके लिए यह शिक्षा मिठ जानों है कि आगको नहीं छुना चाहिए—इसे छुनेसे गरीर जल जाता है। अज्ञानके काण अर्मा हम लोगोंकी दगा भी बच्चोंकीसी ही है। जब धार बार छुणा, इच्छा, हैय आदि करनेपर हमे मली मीति यह निदित्त हो जापगा कि सन प्रकारक दुए निचारोंका स्वय हमारे लिए हैं। बहुत चुरा परिणाम होता है, तम हम भी जन निचारोंसे उसी प्रकार दूर भागने लगेंगे जिस प्रकार हाथ जलनेक नाद मचा आगसे बचता है। बच्छा चुकानेमाला सोदा हमेशा बहुत है। महाँगा पहता है, इतना महगा पहता है कि कभी चोई समहादार आदमा महादा करना पसन्द नहीं करेगा।

चाहे इस समय हम अपनी उर्तमान अवस्थासे सन्तुष्ट न हीं, परातु बह वास्तरमें हमारी ही पल्डेकी करनीका फल है। हमारे मामने निन्य जैसी करनी वैसी भरनीका प्रमाण आता रहता है। जो बुछ हमने कर किया है उसीका फाउ हमें बाज भोगना पड़ता है । इसिंग्य अपनी धर्नमान अवस्थार दुर्दी होना अपनी मूर्खेताके प्रमाणके सतिरिक्त और कुछ नहीं है। यि आज दिन हमारी अनम्या अच्छी नहीं है, तो हमें समझ टेना चाहिए कि यह हमारी कळकी करनीका ही फउ है जो आज हमें मिउ रहा है। और यदि हम यह चाहते हों कि कल फिर हमें इस दुर्दशाका सामना न करना पढ़े तो हमें आजसे ही अपने आपको सुधारना चाहिए और कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिसके टिए फिर कट हमें पथात्ताप करना पड़े । हमें बीज बेनिके समय ही होशियार रहना चाहिए । जब बीज वो पुके ही और फमल बाटनेवी बारी आने, उस समय रोना मूर्खता नहीं तो बीर क्या है १ हमारे मनमें उत्पन्न होनेवाडा प्रत्येक निचार एक एसा मीत्र है जा टीक अपने अनुगरप परू उत्पन करता है । महुतमे छोग भएनी

फ्तमल्में काँट और रही घास पात देखकर वहुत घवराते और दुखी होते हैं। परन्तु यदि वे अपने जीननक्तमपर मली माँति विचार काँ, यदि वे अपने कार्यों और निचारों आदिका विश्लेषण काँ, तो उन्हें शीघ ही ज्ञात हो जायगा कि जो फल उनके सामने आए हैं वे स्वयं उन्हींके बोए हुए हैं। यदि वे ईर्ष्या, हेप, कोष, स्वार्थ आदिके दुष्ट बीज न नोते, तो उन्हें कभी इस प्रकारके कड़वे और जहरीले फल न मिल्ते। और जन उन्हें यह बात अच्छी तरह माल्लम हो जाय तो कमसे कम मिन्यके लिए उन्हें यह दढ निश्लय कर लगा चाहिए कि अन हम सदा परोपकार, उया, सहानुमृति, आनन्द और प्रेमके वही बीज बोएँग जिनके फर्जोर्से हम स्वयं भी सुखी हो सकेने और दूसरोंको भी सुखी कर मकेगे।

वह समय दूर नहीं है जन फिलोग निर्दयता, ईप्पी, द्वेप, कोच, खार्यपरता खादि दूपित विचारोंको मनमें स्थान देनेसे उतना ही डरेंगे जितना कि आजकल वे जलती हुई आगमें हाथ डाळनेसे उरते हैं। हमारी मानी सम्तान कभी अपने मनमें किसी प्रकारके दुरे भाग न आने देगी। वह ईप्पी, द्वेप आर घृणा आदिके घातक अखोंसे कभी आत्मवात न करेगी और दुट निचारोंने सदा बहुत ही भयभीत रहा धरेगी, क्योंकि उस समय बह यह बात बहुत अच्छी तरह समझ छेगी कि मनुष्यमा सर्वस्य नए करोनेक लिए दुए विचार भी उतने ही समर्थ है जितनी समर्भ अग्नि है। परमाला करे ऐसा ही हो।

्टिसमाप्त अञ्चलकार्

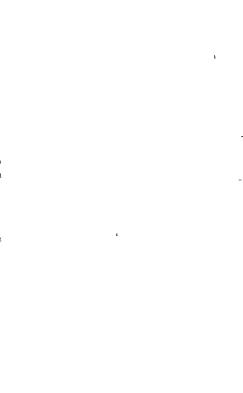

## राष्ट्रमापा हिन्दीकी सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध ग्रन्थमाला हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज

--->>=6----

हिन्दी स्तारम यह सबसे पहली और सबसे अच्छो प्रन्यमाला है। हिन्दीके प्राय सभी साहित्यसेवियों, कवियों और सम्पादकोंने इतको मुक्तकच्छे प्रशसा की है। उपन्यास, नाटक, का य, जीवनबरित, समालोबना, राजनीति, इति हास, विद्यान सदाबार, आरोग्य आदि विविध विपयोंके कोई ६४ प्राय इनमें निक्छ चुके हैं जिनका हिन्दीप्रेमी पाठकोंने खुब ही आदर किया है।

एक हरया 'प्रवेश-फोस' जमा करानेसे हर कोई स्थायो प्राहक यन सनता है। स्थायो प्राहकोंको सब प्रन्य पौनी कीमतम दिये जाते हैं। आगे सब प्रन्यों का सक्रिप्त परिचय दिया गया है ---

' १ स्वाधीनता । जान स्टुअट भिलके 'लिवर्टी' नामक प्रयस्त प्रयोग और सरव अञ्चयद । स्वाधीनताका इतना मुदर, प्रामाणिक और युष्तियुष्त विचार सायद ही किसी प्रथमें किया गया हो । अनुवादक, हिन्दोने आचार्य प० महा-शीर प्रसादनी द्विवेदी । द्वितीय सस्करण । मू० २ )

२ जॉन स्टुअर्ट मिछ । स्वाधीनताके मूल लेखक्का शिक्षापद जीवन चरित । विद्यार्थिनोंके लिए अतिशय उपयोगी । द्वितीयाष्ट्रति । मूल्य ॥० )

रे प्रतिमा । अतिशय सुरुचिमम्पन, भावपूर्ण, मनोरजक और शिक्षाप्रद उन-न्यास । बालरु युवा व्ही और पुरुष मक्के हायमें देने योग्य । क्रियोंके लिए सास तीरसे उपयोगी और मनोरंजरु । चतुर्य सहस्रण । मू॰ ११)

ও फूर्लोका गुच्छा । अनेक भाषाओंसे अनुवादित बहुत ही उत्हर स्यारह गल्पोंका सेमह । तीसरा सस्करण । মু॰ ॥~ )

े ऑराकी किरिकरी। महाकेचे रचीन्द्रनाथ ठाङ्गरेक सबैशेष्ट उपन्यापका अनुवाद। यह उपन्यास यहुत ही मनोरंजक और मुश्चिद्यादायक है। हिन्दीमें देसभी जोडका एक भी उपन्यास नहीं। इसमें मनुष्यके स्वामायिक मार्गोने चित्र सींगकर उनके द्वारा मित्रकी तरह—आत्माकी तरह—विद्या दी यह है। यहुत ही सरस और दिल्चस्य है। मू० १॥), राजसैन्करणका २॥) ६ चींचेका चिद्वा । स्वर्गय यात्र यक्तिमच द्रके सुप्रक्षिद्ध प्रयक्ता अनुग्रह । इसम हैंसी मजाक, खुटीकी बार्त, इतिहास, राजनीति, समाजनीति, रेक्टरम आदि रामी दुछ है । पढते पढते जी नहीं भरता । ती० आ॰ । सू० ॥१०)

७ मित ययता (मृह प्रथम शास्त्र)। वेसुएठ स्माइलारे 'फिस्ट श छायाज्ञयतः। विभायतशारी और वदाचार विखानेवाळी खुन्दर पुस्तकः। चर्च गाष्ट्रति। यू० पो० आर सी० पी० के जिल्लालातो द्वारा सरकारी स्वरोधे छाययेरियांके और इनामके छिए स्वीकृतः। यू० ॥⊯)

८ स्वदेश । रवी द्रषायूके स्वदेशसंग्र थी आठ विक्यों हा शतुवाद । अपूरे और अश्वतप्व विचारों हा समावेग । बीबी आयृति । मू० ॥०)

९ चरित्रगठन आरै मनोयल । चरित्रसगठनम ग्रहायता करनेवाली पुलक्ष।
 सी० पी० के शिक्षाविमाणद्वारा स्वीकृत । वींचवी आग्रल । मू० ॐ)

१२ सफलता और उसकी साधनाके उपाय । इतम सम्ला भी दसक विदानों ना सरक भाषामें विचार किया गया है। अने ताने कम मोर्ने आपा स्से निर्मा गर्ट है। इतना पन एक वाक्य बहुमूर्य दै। सी॰ पी॰ के दिना निर्मागद्वारा स्वीकृत। इससे आवृत्ति। मू॰ ॥।)

१३ अञ्जपूर्णांका मन्दिर । विश्वाप्रद वपन्यात । मू• ।॥ )

रेड स्वायलस्यन। बा॰ सेमुएक स्माइन्य 'सेक्क हरन' के बाधारम लिसा हुआ शांतिशम विद्यामन भाग । वसुवकी और विवारियों के वानकी उसाही, उपोगा और कायक्षम बना देनेवाला अपूर्व भाग । यु॰ पो॰ और पी॰ पा॰ के सिक्षाविभागोंने इसे स्कूलोंकी लायबेरियोंने स्वान चौर इनामनें 'नेय दिए मन्दर किया ई। सीसरी आयति। मू॰ १॥)

१५ उपचास चिकित्सा । वर्षाय या रंपन नीरोप होनर िए सपिष्ठे अच्छी द्वा ६ । अवन्तरे अपुक्त आर वु साम्परे वु गान्य बीमारियाँ वरबाय चित्रित्सारे आराम हो सक्ती ६। इसी बातको इसमे विस्तारक बाप वदाहरा दूचर समुनाया ६। सीमरी आर्युत । मूक्य ॥।)

१६ स्मर्पे घर धूम । द्विनेद्र यामुक एक प्रश्वतका शतुवार । यक पुर मन्तरका भई। भर शारान दीश नीप । नीपी आधृति । मून ।)

 ए दुसादास्त्र । धगाउमें स्वर्गाय बार् द्वितद्वात राम पहुत वर नष्टकोगड दा गय हैं। वैदानिंग शीर विश्वतेगक मार्बोध उनक नाम्ब छवालव भरे हुए हैं। हमारे यहाँसे उनके १५ नाटक प्रकाशित हो चुके हें भीर उनकी हिंदी-स्वारमें म है। यह दुगादास भी उन्होंके एक नाटकका अनुवाद है। इसमें जोधपुरनरेश जसवन्तिसहके धुप्रसिद्ध सेनापित राठोर हुगा दासका चरित्र अकित किया गया है। यहुत ही महान् चरित्र है। सी० पी० के शिक्षाखातेम यह पाट्य पुस्तक है। चौथो आगृति। मू०१)

१९ छत्रसास्त । बुन्देलमध्को स्वतंत्रता दिलानेवाले वीरकेसरी छत्रवाल— के बरित्रके आधारपर लिखा हुआ अत्यन्न रोचक, उत्कण्डावद्धक और घटना वैविच्यपूर्ण उपन्यास । देशमिक्, आत्मामिमान और वीरताके मात्र इसके प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक पिकामें छलक रहे इ । तीसरी आग्रति । मू॰ १॥।), राजस्करण २॥)

२० प्रायिक्षत्तः । वेल्नियमके नोवल प्राइन पानेराले सुप्रसिद्ध लेखक मेट-रार्लिकको एक भावपूर्ण और हृदयदावक नाटिकारा सुन्दर अनुरादः । पथाता पत्री क्षप्तिमें पार्षोके जल जानेको सुन्दर कन्यना । द्वितीयार्गतः । मू० ।)

२२ भेषाङ पतन । स्वर्गाय द्विजेन्द्रवावृके नाटकका अनुवाद । मेवाइके राणा अमरसिंह और बादशाह जहाँगीस्ट इतिहासके आधारपर टिसिट । इसेट पान दास्यस्य प्रेम, जातीय प्रेम और विश्वेष्ठमें सजीव चित्र हैं । मून्य ॥।=)

२२ शाहज्जह्र्य । यह मी द्विजाद्रवायुका प्रतिद्व नाटक है । सुगल यादशाह शाहजह्यें इसके प्रयान नायर हैं । बगालके प्रतिद्व प्रतिद्व समालोच होंगी रायमें यह बगभापारा सबजेस नाटक ह । दूसरी आयृति । सू॰ १)

२५ उस पार । द्विजेन्द्र बाबूके सामाजिङ बाटकका अनुवाद । इसमें एक बोर स्नेद्द, फुतहता, मिन, क्षमा आर त्याग और दूसरा ओर उनप्रता, अत्या चार, फपटता, निम्दुरता और इत्याके भाव दिखलाये गये हैं । स्वगके साथ नर कका ऐसा तुमुल समाम भायद ही निधी नाटममें दिखलाया गया हो । यहन ही विकायद है। दूसरी बाहात । मून्य १८)

्र २७ देश दर्शन । तृतीयामृति । पृष्ठसच्या २५०, चित्रसरया १८, मृत्य साधारण सस्करणका २), राजसस्करणका २) । दशरी दुर्दशारा दशन करानेवारा अपूर मन्य । ६ हमर मापियाँ निर नुहा इ ।

२९ नवनिधि । सुत्रसिद्ध उगन्यासनेयक जेमचन्द्रताका एक्से एक बउक्त युनी हुद ना यत्योंका सम्रद्ध । मू० ॥।) ५२ नीतिनिक्षान । ठेखक, बानू गोनधनठाल, एम ए, बो एत । साचा रसाह्य या नीतिक्रियानपर अभीतक हिन्दीमें कोई प्राय नहीं है। यद वच्छ पहला प्रन्य है। चये सदाचार और सधे धर्मको पहिचानिए। मू॰ २१)

५३ प्राचीन माहित्य। साहित्याचाम रवीन्द्रनाथ ठाउरके प्राचीन साहित्य सम्बाधी जागे निखे हुए सात निवासीका अनुवाद-१ रामायण, २ घममद, १ कुमारसमय और सकुत्तरा, ४ सकुत्तरा, ५ मेसदूत, ६ कादम्बरी वित्र, ७ बाब्यकी वर्षेक्षिता। हिन्दू यूनीवार्सेटीमी पाट्य प्रन्य ॥ मृत्य ॥-)

५७ समाज । रबीन्द्रवाक्ने आगे लिये हुए, रामानशासमम्मानी आह ति च्योंहा अनुवाद-१ आचारका अस्याचार, २ समुद्रयात्रा, १ विकासकी फॉसीन्थ नक्लका निकम्मापन, ५ प्राच्य और प्रतीच्या, ६ वयोग्य अर्थि, ७ पूर्व और प्रतीच्या, ६ वयोग्य अर्थि, ७ पूर्व और पर्वाम, ८ विद्वीपत्री । मू॰ ॥।०)

७५ अञ्चना । पौरायिक कपाके आधारते लिया हुना श्रीयुत प्रस्कैन मे मीलिक नाटक। बहुत ही माववूण शार चित्ताप्रद । इससे प्रथम होकर पैजावक सरकारी शिक्तासातिन लेपाक्को ५००) इनाम दिया है। पजावक स्टूलों हो साव मैरियोंने लिए श्रीर इनामने लिए भी वह मजुर है। मू० ११)

५६ मुक्तधारा। महाप्रवि रवीन्द्रनायका प्रमा नाटक। श्रो॰ धर्मेन्द्रनाय ग्रामी एम॰ ए॰, तकशिरोमिनिश्री विस्तृत भूमेकासहित । मू॰ ॥≶)

५७ सुद्वराय रुस्तम । स्व॰ द्विजे प्रवास रावकी वीर भीर करारवरी भरी हुई प्रााली नाटिकाका गदा भार प्रवास धनुवाद । मू॰ ॥≈)

५८ च इनाध । यगालने इस समयके सम्रोह लेखक घरचार वरीयाध्याय है एक सु दर सामाजिक स्वच्यासरा अनुवाद । यहुत ही नाभिष्ट और हर्दमहाच है । समाप्त किये निमा नहीं छाडा जाता । मू॰ ॥१ )

५९ भारतके प्राचीन राजध्दा । (तीतरा मान) इत अगमें प्राची कारते हैं स्वतं कर जनतक तमान राष्ट्रारों अधान रागमें और नहस्तारों ही विद्यालया है। सूर्वी और नहस्तारों ही विद्यालया है। सूर्वी, ४)

६० रधी द्र व धानु अ। महाकवि स्थी प्रवासने समाम महते वि चुनी हुँ महुत ही इस क्षेत्रीकी ९ गर्चों वि सेमहा — १ जम पराजन, २ पदीविन, ३ सजितिक, ४ समाप्ति, ५ जासून, ६ जातिल, ७ स्टिशन, ८ अप्यासकशीर ९ दुमुद्ध । प्रायक गल एक एक गय पर्यक्राच्य है। सू॰ १) ६१ मेरे फूल । गुरुकुल कागडीके स्नातक प॰ वशीधरजी विद्यालंकारकी कवितापुस्तक । गु॰ ॥।)

. ६२ खजीचन-सदेदा ! भारतके साधुशिरोमणि टी एल वास्त्रानीके नम-युवकोंको लक्ष्य करके लिखे हुए तीन महत्त्वपूण निवन्त्व । मू० ॥≈ )

् ६३ प्रेम प्रपच। जमनीके महाकवि 'शिलर' के एक प्रसिद्ध और सुदर नाटकका लसुवाद। मू० ॥≶)

६ सामर्थ्य, समृद्धि और शान्ति। डा॰ भीरिसन स्वेट मार्डेनके

ग्रप्तिद आध्यात्मिक प्रन्यका भावातुनाद । मू॰ १॥ ) मोट—कपडेकी जिल्दवाळी पुस्तकोंका मूल्य कपर िखे हुए मूल्यसे आठ

नाट-कपडकी जिल्देबाठी पुस्तकोका मृत्य ऊपर रिख हुए मृत्यसे क्षाठ क्षाने अधिक है। आगे और भी अच्छे अच्छे प्रत्य निकारनेका प्रवच्य क्या जा रहा है। हिन्दी हितैथियोंको इस प्रत्यमाराके प्राहक बढाना चाहिए।

## प्रकीर्णक पुस्तकमाला।

१ अस्तोद्य खाँर स्थानलम्बन । सेमुएल स्माइल्सके मुप्तविद्ध 'सेल्क-हैरप' (स्वावलम्बन) प्रम्यके हमका स्वावलम्बनका पाठ निरातनके जिए बहुत ही उपयोगी प्रम्य । मू॰ १८)

६ कोल्स्यस । अमेरिका महाद्वीपका पता लगानेवाचे एर असीमग्राहसी उत्पादी नाविकका जीवनवरित । सू॰ ॥)

७ सन्तान-करपद्मा अपने दगर्श एक ही पुस्तक है। मू॰ १)

१० कर्नर सुरेश विश्वाम । एक बगालीका शहुत जीवनचरित। मू०॥)

११ व्यापार्श्विक्षा । व्यापारसम्बाधी बहुत ही उपयोगी पाठ । मू॰ ॥।)

्र शान्ति-चैभच । बरित्रगठन और बरित्रसंशोधनके छिए बहुत ही उप योगी है । बूतरी आपृति । मू० ।≈)

१३ ध्याही यहू । सहरालजानेवारी लड़कियोंके लिए पहुत ही उत्तम विक्षा देनेवारी एक अनुभवी बिहानूकी लियी हुइ पुस्तक । मू॰ । )

१८ पापाणी ( अहत्या ) । द्विजेन्द्रवायुका पीराधिक नाटक । इसमें अहल्या और गौतम कविका विचित्र चरित्र अस्ति स्थि। गया है । स्• ॥ )

१० सिहरू विजय । द्विजेन्द्रगयूका ऐतिहाउिक गटक । मू॰ १८) १८ प्रारुतिक चिकित्सा । मृ॰ १८) १५ योग चिकित्सा । मू ८) २० दुग्ध चिकित्सा । मू ॰ ८) २१ सुगम चिकित्सा । मू॰ ८) ८ २२ देवटूत । मुक्कि प॰ रामचरित उपाध्यायका देशमफिके भाषोते रुभारत भरा हुआ सण्डकाव्य । मू॰ ।००)

२४ अरची-का यन् भी पूर्वोक्त उपाप्पायओही ही रचना है। मू॰ ।/) २३ देवसभा । यह भी पूर्वोक्त उपाप्पायओही ही रचना है। मू॰ ।/) २४ अरची-का यन्द्रोन । अरपीके नामी नामी कविमोंही विविध प्रहारही

रचनाओं हा सम्रह । मू॰ १।)

२७ बृढेका ब्याह । सडी बोलीका सुन्दर सचित्र काव्य । मू॰ ।>)

२६ सुराटास । धीयुत प्रेमचन्दजीने इसे लाज इलिएन्फे 'साइतस माइनर' नामक उपन्यासकी छाया छेकर लिखा है। मू॰ ॥≥)

२७ अमण नारद् । थौद्ध गुगरी मुन्दर पहानी। मू॰ ०)

२८ दियातरे अधेरा। मृ००) ३० भाग्यचक्ष एक करण बहानी।मू००)

३१ पिताके उपवेश । मू० 🔊

३२ अच्छी बाद्ते डालनेकी शिक्षा । मृ॰ ≠)॥

३२ विद्यार्थियाँके जीवनका उद्देश । मू॰ -)॥

३४ जीवन निर्माह । असली धमरा, सबे सदाबारका भीर सबी देगोप्र निका स्वरूप समस्तीबाला अतिशय विकायद माय । मू० १ )

३५ जननी और शिद्यु अमात् जवा बीर गवा । मू॰ ॥०)

३७ भारतके प्राचीन राजवरा । द्वितीय माय। चितुनाम, न इ, नीय, इ.ज., वष्य, पक्षम, सक्ष, कुसान, हुण, श्रस, थेस, आप्त, मीमरी, निष्ठाची, राजुमी आदि प्राचीन राजवरोंना इतिहास । मू॰ ३)

३८ विद्यार्थियोका सद्या मित्र । आरोग्य या न्वान्यविकातको अद्वितीय सरल पुरुष । ग्र॰ ॥।०)

३९ ठोक पीटकर वैद्यराज । प्रहतन । मू॰ ॥)

४० त्रिथया-चर्तस्य । विभवानीको सामाग ग्रुसानेवाती एक पहुत ही उत्तरुष्ट पुस्तम । द्वितीयाप्रति । मू॰ ॥)

४१ चित्रायसी । बगार के नामी नामी रेमसोंकी निगी हुई गुन्द्र गम्पोंस संग्रह । मूल्य ॥=)

म्मारा परा-

मैनेजर, हिन्दी-ग्रंथ-रत्नाकर कार्यान्त्र्य, हीरावाग, पो० गिरगीय बम्बई ।

